

## आत्म-रचना भवा आश्रमी शिक्षा

दूसरा भाग

आध्रमवासीकी अन्तर-श्रद्धाओं

लेखक जुगतराम दवे अनुवादक रामनारायण धीयरी

उक्क और प्रकाशक जीवणजी बाह्यामाजी देमाजी नवजीवन युद्दणालय, अहमदाबाद-१४

सर्वाधिकार नवजीवन दृश्टके अधीन

पहाणी सावृत्ति ३०००, सन् १९५८

## प्रकाशकका निवेदन <sup>\*\*</sup> यह पुस्तर मूळ गुजरातीमें बन् १९४६ में प्रकाशित हुआ थी। सामक्षेत्रकोकी

तालीममें यह बहुत अपयोगी सिंख हुआ है। गुजराती भाषा जानने-समझनेवाले

प्रगुजराती लोग, विशेष कर कार्यकर्ता, हमेशा जिस पुस्तकके हिन्दी संस्करणकी माग करते रहे हैं। आज जितने समय बाद मी हम अनुकी भाग पूरी कर रहे हैं, अिससे हमें बडा आनन्द होता है। यह पुस्तक सुविधाके लवारुसे तीन बरुग भागोमें बाटी गर्बी है, परन्तु विपयकी दिष्टिसे तीनो भाग अंक सम्पूर्ण पुस्तकके हो अब है। बिसका पहला भाग हम अक्तूबर, १९५७ में प्रकाशित कर चुके हैं, जिसमें 'आध्यमवासीके बाह्य आधारी की चर्चा की गओं है। यह दूसरा भाग पाठकोंके सामने है। जिसमें 'आध्यमवासीकी अन्तर-श्रद्धाओं का विवेचन किया गया है। तीसरा नाग प्रेसमें है। वह जल्दी ही पाठकोकी सेवामें प्रस्तुत किया जायगा। असमें 'आश्रमवासीके सामाजिक मिद्धान्तो ' ना विवेचन किया गया है। पुस्तकके पहले भाग तथा तीसरे भागमें वश्वित विषयोकी विस्तृत मूची शिस भागके अन्तमें दी गश्री है, जिससे पाठकोको क्षेत्र ही दिष्टिमें सस्पूर्ण पुन्तकके विषयोका सदास आ सके। आशा है देशकी आश्रम-मस्याओं, वामसेवा द्वारा भारतके गावोमें आशा, अत्साह और प्राणीका संबार करनेका ब्लेब रखनेवाली सार्वजनिक संस्थाय तथा गाधीवादी आश्रमोंका गहरा परिचय पानेकी जिच्छा रखनेवाले लीग श्रिस पुस्तक्षे जरूर काम भुठायेंगे।

आदि-वचन भाओ जुगतरामकी 'आध्यमी शिक्षा' नामक पुस्तकके कुछ प्रकरण में पढ़ गया हूं। अनकी भाषा तो सरल और सुन्दर है हो। गांवके लोग आसानीसे समझ सके असी वह भाषा है। आथम-जीवनसे सम्बंध रसने-

वाली छोटी-चड़ी सभी चीजॉका हैसमने मुन्दर ढंगसे वर्णन किया है।

और कला भरी हुओ है। यह परीका राही है या गलत, यह तो पाटक सब लेल पढ़ कर देख लें।

मो० क० गांधी

अन्होंने बताया है कि आयम-नीवन राजा है, परन्तु अगम राज्या रत

अर्पण आश्रम-बन्धु नानुभाञीको

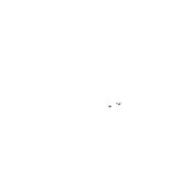

# मो० क० गांधी

अनक्रमणिका

रहता विभाग : जाध्यमनसीका संसार

प्रवचन a. बीचारी कैसे भोगी जाय? ३१. मत्यके साथ कैसा सम्बन्ध रखा जाय ?

प्रवाशकका निवेदन

आदि-वचन शिक्षको आध्यो पद्रति

३२. बदापेके चिल्ल ३३ द्रमारा जाति-मुधार

३४ सच्चा वर्ण-चर्म

३५. स्थारकका कन्या-व्यवहार

३६ मुठे अलकार Bu सेवकके शेवक कैसे ? १८ आध्यसकाशितिया

सामग्री विभाग : विकास

३९. आध्यमके बालक ४०. बाल-शिक्षाकी आध्यमी प्रकृति

क्पडे नहीं पहला सली हवा ६०; झोली नहीं परन्त शिशा-घर

६१: सिलीने नहीं बामकी चीजें ६३ ४१. बाल-शिक्षके बारेमें कछ और

चन्वन और वाहिएनकी मर्पादा ६६; स्वच्छता और स्वास्त्य ६८ ४२, लड़ने-लडकीना भेट

¥3. वच्चोको पाठशाला क्यों न भेजा जाय?

४४. खंबेजी पत्राजीका क्या लोगा? ४५, अच्च शिक्षा

४६. प्रायंना-परावणता

Y : ध्यानयोग

ø

आठवा विभागः प्राचना

υž

198 1. 64

22

703

3

2 2

94

হ্

719

33

30

85

Y.e

44

५९

88

| ४८. कुछ लोगोंको प्राथना पसन्द क्यों नही होती?           | 80  |
|---------------------------------------------------------|-----|
| ४९. प्रार्थना-नास्तिकः                                  | 11  |
| ५०. प्रार्थनाका सरीर                                    | 28  |
| प्रार्थनाका स्थान ११९; प्रार्थनाके समय ११९; प्रार्थनाका |     |
| आसन १२१                                                 |     |
| ५१. प्रार्थना किम भाषामें की जाय?                       | 173 |
| ५२. प्रार्थनामें क्या क्या होना चाहिये?                 | 19  |
| ५३. प्रार्थना-संचालकोंके लिखे अपयोगी मुचनाखें           | 231 |
| सबका सिवय भाग १३१: प्राचैना बहत लंबी न हो १३२:          |     |

सबका साजय भाग १३१; प्रायना प्रायंनाको सदा हरी रखें १३३

## शिक्षाकी आश्रमी पद्धति

### मेरे आश्रम-बंबुओंके प्रति

साबरणतीके 'स्वराज्य मंदिर' में हमारे बाध्यक्त और आप सकता को विन्तत में स्वित्त सहा-मूहर्वमें किया, ये अवका ब्यूमीक एक हैं। को ने दिन के मार्ग के पार्ट ही ही ही। को भी तर तो आप में में — नहाजी आपमाने मेरे आपमा-मूहर्वमें हैं। को की न कोमों केलमें भी मेरे साथ रहे हैं। आपनी माद यदा दिलते रहें, भीते अद्याज्य दिखावियों और सामान-मार्ग मित्रोकों मण्डली माद यदा दिलते रहें, भीते अद्याज्य दिखावियों और सामान-मार्ग मित्रोकों मण्डलीके दोच ही कार्यमान को पार्ट कार्य हा है। कुनके बीच कंटमें भी मेरे किलो बेड़की आपमा ही पचला रहा है। मुक्त बीच कंटमें भी मेरे किलो बेड़की सामा ही पचला रहा है। मुक्त बीच कंटमें भी मेरे किलो बेड़की सामा ही पचला रहा है। मुक्त बीच कोर सही सामा है। मुक्त कार्य मेरे सामान स्वत्ते मार्ग के मित्र सामान स्वत्ते मार्ग है। मुक्त सामान साम

दीनारके बाहर और दीनारके अनरके मेरे आध्या-बच्चोको अंग्रें अंग्रेक प्रवंग याद आरंगि, जब निन प्रमण्योगे चीचन विषय हमारे बीच निकते थे। कभी कभी प्रदेशको ता स्वच्या निर्मा योक्ता अक्षय प्रचण हुआ असको याद आरंगा। परनु अधिकांग प्रचण दिशा क्ष्में यहां किसे गये हैं असी कपारें नहीं किसे गये। पोत्रीमी पढ़ेंगे हमारे सहस्वामं जब जैसा अर्था आया, तब सूखें अनुष्य हमारे किसे प्रचणके पित्रापी और विद्यालांग कर निया है। कभी जातने कारते और कभी दहलते दहलते हमने चच्चों और वास्ताविकारके कपारें जैसा किसो हान विश्वास करारें सारे अस्वकरी बसु अंकाम धोडीसी मुचगांक क्याई, अंकाम वित्रोदार्थ कमीकिक कपारें, अस्ताय मन्तर आदाई कपारें हम या विद्यार्थ स्वामा यें है।

िपालों जिस पर्वतिकों में 'जापनी पर्वति' कहना है, बुलकी तुनी ही यह है। सबन सहसास और स्तृतीवन सम जारनने देस और स्वाहे कराय हुएसी पुरेक्ता परती सार जीनने अंदिल करानी प्रित्ति है। तुनिकी हुमार्स सुकर बीन आया कि वह भूमा है। स्तावित्ते। सीर पाडमाला समारत और स्वामति वें कर है। ये सार्थ में दर्ग दर्ग दर्ग देन सामार्थनों के कर है। ये सार्थ में दर्ग दर्ग दर्ग दर्ग देन सामार्थ के सार्थ में सार्थ मारत सामार्थ के सार्थ मारत सामार्थ मार्थ मार

क्सी प्रंपके पृथ्ठोंमें देखी नहीं थी, घरलु टीक यही हमारे विचार हैं, ठीक त्रिजी जीवनमें सीवनेके विषय सिर्फ कोशी अधीय, कोशी कठा कौराल मा कीशी तर्क तरह आचरण करना हम पसन्द करते हैं।

ही नहीं है। परन्तु जनके साथ वड़ जमाये बैठो हुओ दुरानी मृणात्रों और पुराने हुटीते पूर्वप्रहोंसे हमें मुक्त होना है, कभी न किये हुये नये विवासको सूनके बुतास्त्र है, नबी श्रद्धाओं हृदयमें स्थापित करनी हैं और तदनुसार आनरण करते हुने तिरना

सीदा करनेका सीर्य कमाना है। यह बात साधारण पाठवाला या अर्दाणवाला नहीं है सकती। असके लिओ आग्रम-जीवनकी जरूरत है।

चरला, थीजन और करपेके कला-कोशल तो मुझोगवालामें सीखें वा मक्ते हैं। परनु व्यपेकी जरूरतों और व्यपेके मोज-वीकम काटछाट करके अपने लिसे जायस्क बानादि चीजें परमें ही बना केनकी तैयारी — तैयारी ही नहीं, परन्तु की बोवनी आन्तरिक रस पैदा होना तो आखममें ही संगव है। मलपूरका निपटारा कैसे किया जाय, जिसकी शास्त्रीय पडाँत हो कियी विद्यालयमें पाठ पड़कर जानी जा सकती है। परन्तु क्षित्रके प्रति जो घूगा हमारी जनताके रोम-रोममें पूत्ती हुआ है और अुछ युगाते भी अधिक जहरीती की अस्पृत्तता

अनताम वैठी हुन्नी है अस पर तो निजी आधाम प्रशुक्तावें करते करते ही विजय पानी जा सकती है। हरिजन बालक या बालिकाको अपना पुत्र या दुवी बना हेना और अपनी पुत्रीको हरिजन युवकके साथ ब्याह देनेकी शुर्वेय पैदा होना आपनी बीमारीको बमा दया दी जाय, जुनकी सेवा कैन्ने की जाय, जिल्लादि रिप्ता शिक्षाके बिना संभव ही नहीं है। किसी वैद्यालामें मिल सकती है, परन्तु आत्पवगंकी या अपनी बीमारिक समा घदरा न जानकी, बनुचित भागनीह न करनेकी तथा गृत्युके सामने व्याहुत । बननेकी शिक्षा तो आवम-जीवनमें ही मिल सकती है। हो सकता है कि बाध्यममें रहते हुने भी जैसी शिवा किमीकी न निहे जिसका दीम से जेक बताल होगा । या दो वह मामको ही जामन होगा; हि

प्रवचनोर्ग जित्रका वित्र दिया था है और जित्रका वित्र हमारे हुस्यम अस्ति है है आयम बह नहीं होगा। अवना अस आयममें रहनेवाले अपने हुरवरे हार बंद क बहां रहे होंगे, आथमी रिजाको बुट्टेन अपने अपर पुगते ही गही दिना होगा। आप और हम अच्छी सरह जानने हैं कि आस्त्रमसासे पहले को घडाने है नहीं थीं, अंती बहुतगी नशी-नश्री खडाजें जायनवामके कारण हमारे भीतर वैदा है और दृत्र बती हैं। ये बज पैरा हुआ और बज पुत्र हुआ, बनकी तिता हुएँ है क्षीर कर दी, जिनका हम बता भी नहीं । बरला हम देलने हैं कि आयमानी हुत सब पर अंदगा बगर विचा है; और अंवगी वरिस्तृतियों हम सबके हैं

व अपूर मात्र समान क्यम ही प्रगट होने हैं: और गमान वारीव्यनियों हम गड वहां श्रेक ही प्रवास्था आधरण करनेको तैयार होने हैं।

हम अपने बच्चोंके साथ कैसा बरताव करें, पित या पत्नीके साथ कैसा बरताव करें, जातिके लोगोंके साथ कैसा व्यवहार रखें, हमारा बाह्मर-विहार कैसा हो, देशके

कर, जातक लागांक भाष कर्ता व्यवहार एल, हमारा बाह्यर-गवहार कर्ता हा, रयक कामोंमें कित सिद्धान्त्रोंसे काम लिया खाय, यह सब हमने कहां, किससे और कब पढ़ा? यह सब हमें अपने आध्यममें बेक-यूसरेंसे किसी बकल्पनीय रूपमें मिल गया है।

हमें अपने बाधमकी शिक्षा केते केते यह विश्वास हो गया है कि जिसे सबमुच बात्म-त्वना करती हो, भीतरकी गहरीसे गहरी जड़ी एक शिक्षाको पहुंचाना हो, असके लिखे बाअम ही सच्ची पाठसाला है।

यह घन है कि जिस आरम-रचनाने जिये हमने नाश्चमपास स्वीदार किया है, धुम्पर हम भरी तक नहुत पछि हैं। हुछ जावोंमें तो हम सान भी मितने रूपने और पीछ है कि दुनियाड़ों आपभी विश्वाने हमारे दाने पर विद्वास ही नहीं होता। वे हमारी तम्मीरियोसे आपमका मुस्यानन करते हैं बीर आपमको क्षेत्रक वाहु आचार पर और देवेवानों और खबुढि पर स्थापित जेक निषमी संस्था मान बैठते हैं।

परन्तु जब हुन अपने हुरपकी परीचा करते हैं, तब देगते हैं कि पहुछ हुन कहा ये और आपनावक बाद बाव नहां हूं; और यह देतकर हुने आपना और शायपी वीवनमें छिती हुओ ताल-प्वनालों अस्पूत, अवरूपनीय और अवर्णीय धिताता विवास हो जाता है। हुन जनते हैं कि हुने वो आप-प्या करते हैं, अवृत्ते हुन अभी कींदो हुरे हैं। परनु हुने यह भी विवास हो गया है कि पीद हुने आपनी शिक्षाक छाभ न मिला होता तो हुन अपने ध्येयने कोंदों गही, परन्तु बगोलग्रासियोंके 'स्वाय-वाँ' नितने हुर होते।

अवधानवा (नवन के होता) मानिक मिनिक म

हम प्राची, बानोपांन और पाट्रीब विज्ञा जैने रचनात्मक बात कुछ बयाँन करते आये हुँ: हम असहरोग, सबिनय बानुबन्धंन, सत्त्राबह बादि राजनीतिक छडाजियों भी कुछ बयोंने भाग केते जाते हुँ: हम कर्मन स्वीन्युमा और जातिक लोगोंने साव ब्यवहार करते आये हुँ। यह सब बाहरमे बेवसा दिलाओं देता हो, तो भी का अपनी प्रिताल पहुंचे और जावशी विज्ञांके बारके हथाये व्यवहार्योंने तत्त्वता अनुस्त नहीं पर गया है? वस्तु बेक ही है, परन्तु गूज क्या हुसरे ही नहीं हो गये है? क्या अवसं में के प्रकारका रामाध्यिक परिवर्तन वहीं हो गया है? और आपनी पिताले कार्की प्रतिचंदी कर प्रतिक्र पर हिनारी नहीं की नार्व क्या गूणें के इस्ति के प्रतिक्र पर हिनारी नहीं की नार्व क्या गूणें के इस्ति को नहीं मा बैता रवनात्मक कार्य किया, अपने दाड़िक्के स्वयंके हमारे बही कार्य गूणों में बहुत गये हैं अपने हमारे कहा पर परिवर्त कार्य गूणों में बहुत गये हैं अपने ग्रामाणिक किया हो गया।

हम सब बाजम-जंबू जहा और जिन्न स्थितियें हों, वहां हमें बनने परम जुन्काहीं।
आजमा और अुनाती शिक्षाती प्रति अंची बद्धा अपने पीतर जाइन स्वानें महर मिले,
शिव हेतुसे में प्रवचन मैने जेलवावां मौकोंका लाम अुठाकर िक्त बाने हैं। और,
अुन्तें एककर सब स्वान्य-वीनिकांमें आजमी विशानि किसे प्रेम अुराफ हो, मुक्तें
बिना आरम-एचना संभव नहीं और आरम-एचनाके बिना सच्चे स्वान्यको एचना कंपर
नहीं, यह सत्य भूनके हूवयोंने स्कृतित हो, यह जिनके निकानका दूसरा हेतु हैं। पहले
हेतु तो सार्यक होगा ही; क्योंकि हम सब आयम-बंयुयोंके सीच प्रेमको गांव सी
हुनी है और अुत प्रेमके कारण अेक-दूसरेके बचन अवना प्रवचन हमें हमेगा गांव री
कारी अपने हैं। इसरा हेतु शिद्ध करने जितनी मयुरता जिन बचननीकी भाषामें होंगी?

36

स्वराज्य आश्रमः वेड्डी जुगतराम दवे

## आत्म-रचना वक्क आश्रमी शिक्षा

छठा विभाग

आधमवासीका संसार



### प्रवचन ३०

### श्रीसारी कैसे भोगी जाय?

कोजी सेवक अर्थना आश्रमनासी जीवन कैसे जिताये, जिमका अब तक हमने बहुत विचार किया। बाज हम जिसका भी विचार कर लें कि शूसे बीमारी किस तरह भोतनी चाहिये और किस तरह मरना चाहिये।

ाहम तरह भारता चाह्य बार हन्त चर्च मरता चाह्य। भेरी भागा मुक्तर बारको हुनि बाती है! जा मर्च नही होने: "क्या नीमारी और सीच पुश्चर कार्यो हुनि बाती है! त्या मर्च नही होने: "क्या नीमारी और सीच पुश्चर कार्यो है? बात के हमेखा जनकों में महानोकी तरह अवसंस्त्रत दिशासों नहीं आती? जुन सम्प्र हमें दिशार करनेका जनकर ही कहां रहता है? मैंमारी आती है तज वह हमें मृतकर करिया पर पटक देनी है। जुन सम्प्र हमें अवस्त्र महाने के सीचारी कार्यो है जुन सम्प्र हमें क्या महा विचार करनेका होगा ही जुन सम्प्र हमें अवस्त्र महाने कार्यों के सीचारी जाय? अवस्त्र कार्यों कार्यों से सीचारी जाय? अवस्त्र कार्यों से वहां मरनेके दनका विचार करनेका होगा ही वहां रहेगा?"

स्वार सीर्या श्रम से परिषेठ रुक्त विशाद करनेका होता ही नहां रहेगा?"
स्वा श्रीभारी शक्युच आपके प्रधानमुद्राद अन्तरीये श्रेहणानको राष्ट्र आपि
है? आप स्तिकार करेंचे कि जीवन-पद्धिकि जिन स्रेक निद्धान्तीया हुन विधार
कर रहे हैं, श्रूरके जनुसाद वर्षित जीवन विकारों तो नीमारी हुनारे पास आ ही
नही सक्ती। आप हम अपने विधारों स्वार्म सान-पान करें, श्रूनके अनुसाद
करपुरे एहें, श्रूनके अनुसाद सार्य-अपने खुरोग करें, श्रूनके अनुसाद राक्यां रहें,
सुनके अनुसाद सार्य-आपके खुरोग करें, श्रूनके अनुसाद राक्यां रहें,
सुनके अनुसाद सार्वार्मिक गोधरें सीर्य में हम्मून्तियों नार्य अपने अनुसाद सामा
सीर्य राक्यां श्रीयन निर्दार्में तो आप सह भी देख सुके कि बीसारी आरोश सर्वारम्य
होता है कि कही न कही हम्मी जिन विद्यानीया प्रकृत सामा

हाता है। हा बहा न कहा हमना जिन डिडानाना पर हुता है।
हम मोनन-नार्थी फोर्मी डिडाना न पाई, तरह-एन्ट्रेड विस्ने-मासों ह्या मोर्ड पीनोंकी नदरशे कराया बारी, बचावे दिना नार्य, अनार्थ किना नार्य, अनार्थ हो कुटने, हतने, पीनोंकी भीर स्कारेंने अधिकांग पास्य करवोंको मध्य कर बातें और तिर पीनाम-नक्ष्म हमारा देव स्वयद हो, अर्थि अन्योर हो जान, हमेशा गीप-नदसी शिवानों रहा करें, मार्से आर्थ, मुंह आर्थ, तो निवर्षे योग तिवसा है! बीनारी अधानक साभी या हमने से होता?

पूर निवास ।

हस स्वरमानांवीमी विनी विद्यालया पालन न करें. नार्ग-पोनेवा शालस्य करें
करमा नाम करतेको ही नार्श-पोनें; हवा बीर प्रवास-सिंह मवावसें रस्तानें तरकारे और
विवासिनां कर करके पूर्व रहें; कहा घोष नाव, यहां पूर्व, करा पार्श दिराई, वहां
जुटन और करमा पेंके, विनाक कोशी विचार न करें बीर अपनी ही गंदगीसे अपने
पर, पहाँत और गांकर आलगावकी ज्याहमें हुर्वणम्य बीर पोरना पर वना कां,
सानी-माराद केंद्र गीन-वार्यकों वैया कर तीर कुलने परिणास-वक्ता वामांकी
सीमारियोंने वीडिंग हो तथा महीरिया, निवीनिया, शांक्यावित जैसे कुलारों और अनेक

मंत्रामक रोगोर्ने शिकार वर्ते, तो त्या जिसमें भी हमारा बातर होत नहीं है? का मह नहीं कहा जापना कि हम बीमारीको हाप पकड़कर आपहुके नाप स्पीता

¥

देकर सारे र

हम परिषयों अपने पढ़ेंने अनुसार गरिष्या करने गरीमात्रा, नाल और वरणत समें और वरणदर्क स्थानमें दिनसर हैंदे या गोरे गई, दिनानेनाईन या काँ वरनेंदे शिया कींश्री मुधीस हैंदे न वर्षे, हायने प्रदूशनी या कुन्नानु सन्ताने काला वेचन करना ही भनायें और दासानाँगा ही गिर्ने, गेरीको पत्नी सामकर काल दें और अगर आधापसम करना ही पढ़े मो आने पेरीने न करके तार शत्कृत कहतां सर सामर होटर वर्षे और प्रियोक पितासानक्ष्मण हमारे धर्मर कर्मान्द्र हैं गारे, हमक्षेत्र स्था निर्मे हो जाये, छात्री नंवरी और पेट फुटबाल नेंगा कन जाय, सामा हमा हक्षम न ही, सरिस्से पर्यों कड़ जाय, हम सर्वी, गरिया और दस्ते जैनी स्थापितनें पीक्षित हों सी मानने विस्तान नमूर हैं स्थापितर या क्षमाएं

हम दिनमर परमें बन्द रहरूर डेंडी छावामें गहें, गुली हवाशा तेवन न करें, सूरकारी पुग्ता तेवन न करें, और परनी छावामें भी घरीरको काहे पर काहें पह्नकर भूनमें लिल्टा हुआ को कोर अनके परिजाल-वर्कण हुआ एते वह निर्मेण हो जाय, हमारी कम्ही कीकी यह जाय, हम वर्षी-वर्मी सहन न कर कहें, बाजपरानें जारा करें पढ़ते ही ही जुलाम हो जाय, अनीले हो जाय, तो यह हमारे बोस्ते हुआ या नीमारी करनेजाड हमारे पास आभी?

हम कोशी संयम न रलें, बहायर्थका पालन न करें और मोग-दिवादको है। जीवनका पर्ने बनाकर चलें और अुसके फलस्वरूप दारीर मुख जाय, निलोन और निर्मीय हो जाय, भरी जवानीमें हम बृढे हो जाय, क्षम खेंसे राजरीरासे तो क्षा मामूजी सर्वी या फांसीसे भी टक्कर न लें सर्वे अंत्र मुदौर बन जाये, तो निवर्षे आवयर्थ नथा?

क्या गही नहीं कहना चाहिये कि हमने स्वयं सात प्रयत्न करके अपने वारिकों हर तरहने हर रोगके स्वायक बना दिया है? बीमारीको जहमें हमारा बडोंग-पन है, हमारा भोग-भिजात है, हमारा खालस है, हमारी भिजारहोनता है, यह स्वीकार करके क्या हमें बीमारीको जेक धर्मकी बात नहीं बानना चाहिये?

श्रिष्ठ प्रकार यदि हम जान कें कि बीमारी बिना कारेज या बिन बुनावें नहीं आती, सुबने आनेमें हमारी पूरी विमेशारी होती है, हमने चीनवने सिद्धार्तारों भंग करके खुवे बुकाया है और हमारे बुकानेसे ही वह आश्री है, तो बीमारी की भोगी जाय — थीमारीके समय कीरे रहा जाय, यह तुरुत हमारी समसमें आ जायगा।

पेट फूल जाय तो हम बेक-दो लंपन करके पेटका भार हलना कर लेंगे बीर बुसे आरामसे अपना करम करतेका मौना देंगे। अकरा अधिक हो तो आक या अरंडीके पर्से पेट पर बांपकर या मिट्टीकी पट्टी रखकर और अन्तमें कीओ हलकान्सा पुलाव टेक्र प्रसिद्धो सरावी निकालनेमें सदद देंगे। सिरदर्द, बुकाम वर्गस मामूली तकलीकें सी जिनना करनेने अपने-आप सान्त हो जायंगी।

युवारिन भी हम पबराट्स बही पहुँच। हम समझ आयेंपे कि हमारी कम्यी कारस्ताहींसे हमने परीरायें बहुतमा पक और बहुर जमा होने दिया है, और दुररायों वस बहुताहर यूने निशाननंके लिखे युद्ध छेड़ दिया है। हम नुदाराको अपना साम निर्मानन होतर करने देने, धानियों पड़े रहेंगे और दुस सहन करेंगे। कोओ निर दसाने, कोशी पैर दकारी, किर पर बाम लगाओं, बीस्टरारे यहां दोड़ो — किस समार बेशासी पायोंची प्रचावर हम बामगानके लोगीको व्यर्ष परेशान नहीं करेंगे। साना दो हमें बुनारमें भागेगा ही नहीं। न जा नननेने शाला हम वायों पद्यावदानों महीं पहिंग और नदस-पिक्षेत्री परस्ति सेवन्याकी कार्य प्रचान कर दियों भी तरह मानेने मन नहीं रमेंगे। हम समझ बायों कि छरिर रोमोंन कार्य के नमा हुआ है, धूने नभी मुदार प्रचानिकी कमी पुरस्ता नहीं हो। हुण में भानेना मिनकि सिता और कम सर्ष हो मध्या है? जब तक हमें बड़ाके भून न नमें यह तक बाया बन रिली। बुवार बहुन समझ होगा तो निर और पेट पर गीली पिट्टीकी पट्टी। रसेने। बुवारके दिनीयें कहती पीतांग क्षेत्र करने।

सान-पुतानी जीते चमाडीके रोग पँडा हो जाय तो भी व्यर्पकी पदारहरमें पड़कर हम सद्य लाइके मन्द्राम स्पीदने लाई दोर्डें, उप्तु नहमें नोमेंने अभिक सामपानी परिंगे में कि पहन परिंगे में कि पहन पाडी विमानीना प्रायमित मन्द्रीम दोर्टीं से दोर्टींग बार की महाजेंगे । जम्मत कर होगी तो गरम पानीमें नीमके पर्ते बुवान कर मुक्ते नहामेंगे। पमझोने मुक्ते महामेंगे। पमझोने मुक्ते महामेंगे। पमझोने मुक्ते महामेंगे। पमझोने मुक्ते महामेंगे।

सरीर मोटा होने रुने अववा दरे या गरिया जैसे रोगोर्क विह्न रिकारी देनें रुमें, तो हम प्रमुच में रुसे आविशे हम तुरूत समझ वायेंगे कि यह देंगे प्रभा रुपोमा और मार्नेशीनेंनें किये गये अनामका कर है। हम दिनदस्यीर देश देंगे-दरक कर लेंगे। मुन्में सरीर-धमका शाम राजिल करेंगे। यहने हरूका काम करते करते सीर पीरे भुगकी मात्रा अनुति जायेंगे। सुरुक्तें मीठी और समसीन चीजोंका गीक मिटासर रोटो-दुम्य और साम-मार्ची जैसे शरी अन्यका सौक दशवेंगे। और सह भी मिना ही सायेंगे निससे पेट हुछ साली रहे।

धम की किसी राजरोगके जिलार हो जावं तो भी हम व्ययं महराहरणें नहीं परिंगे महरते महरते मुद्दा बन वहें हो जिल तहह व्यवहार नहीं करेंगे। डॉक्टर-बेंगोंक पैछे पहरूर त्यावत कही होंगे। जिलाक करणेज़ी हमारी पिक्सी है सा नहीं, यह देने दिना हुर्ट्रमको मूला मारकर व्ययं-व्यावको जिलानेके किसे हाव मेर नहीं पीटेंगे। हम तमस अमेरी कि मारीर मुक्ती जीवनदाती पूप चाहता है। बुरो मुक्ती स्वस्त प्राप्तर हमारी करता है। हम मोजना जेंग, हम-रोजनीने बंगीन, हुर्ग-पायुक्त सातावराजाला पर छोहरर दिनारी बेरा जेंगी पूली, स्वस्त अबहुई पुटते चेले वाणिंग। सरीरको जमसेक भौरोंको मून म समे जिनकी बिनाइ समकर असे सारपानीसे बाह देंगे। जान रीग सी भिनना बण्नेंग ही जिट जायगा। गांव पांचकर अगका सात्रा दूप सेनन करेंगे भीर घरीरमें काश्री साम बोच हो तो अनके निचारमके लिले सुनित औपनि सेंगे। भिम प्रकार रहेते थी औदकर-कुमाने राजरीत पर भी हम दिजा प्राप्त कर सेंगे। यह कोश्री आरोध्यमास्य पर अवता बैद्यस्थास्य पर भाषण नहीं है। श्रीपा भाषण देनेकी मेरी योग्यता भी नहीं है। और न मूर्त जिनाही आवस्पक्ता है। मेग यह मनलय नहीं दि विभी भी रोगमें मैध-व्यक्टिरोडी शरणमें नहीं जाना परेंगा! परन् ८० की गरी बीमारीमें तो ये मामूनी बातें ही होती है, जो क्रिम प्रकार रान-सहतमें गुपार करनेने अपने-आप मिटाओ जा सकती है। गरीरमें पूछ होते ही वैध-डॉक्टरके पान दीड़ जाना चाहिये, 'शरीरके रोगके बारेमें हम क्या जानें? जियका काम बढ़ी करे। हम तो पैमा सर्व करके बोनलें भर लानेके सिवा और बया कर सकते हैं? ' अना शयाल रचना ही बेंक सरहकी बड़ी बीमारी है। दूसरी बड़ी बीमारी है शरीरको जरा बेदना हुनी कि हिम्मत हार बैठना, हाय-सांव बीटना या विस्लाने रहनाः "कुछ भी करो पल्ड भिम बेदनाने मुत्ते एडाओ, वैदाको लाओ नहीं तो डॉक्टरको लाओ। श्रेक स्पर्वेशला खॉक्टर श्रीसा करनेमें असफल हुआ तो पाच चप्रवेदाला साओ और अुसकी दवा पेटमें पहंचनेसे पहले बीस इपयेवाले ढॉवटरको बलाओ ! " वेदनाके सामने असे कायर बन जाना, बीमारीके बागे जिस प्रकार पामर बन जाना, मस्तिष्कका संतुलन स्रो बैठना और इबते हुने जादमीकी तरह हाय-पाव पछाइना किसी भी मनुष्यकी मनुष्यताको लाच्छित करनेवाला व्यवहार है, तो फिर सेवक्को तो वह दोमा दे ही कैसे सकता है? वेदना, दु.स, संकट -- फिर अुसका कारण शरीरका द:स हो अपना देवी बा भौतिक विपत्ति हो — के विरुद्ध धवराये विना, हिम्मन हारे विना, मस्ति<sup>क्कको</sup>

कैरपार्नेने मुक्त करके जुन पर मुर्वेडी कीमण किर्सी नामने देंने और हवाको सेवने देंगे। सानेनीनेके स्वारोने निवेण बने हुने धारीरका भाग नहीं बहारोंने। हमारे कह मारिनी

धवराहरका श्रेक कारण सहनमनितका अभाव है, और दूसरा कारण अज्ञान है। सरिरके सारेमें, जुते गीरीम और तमका रक्षनेके निवयोक्ते कारेमें, बीमारीके अने और मिटनेके बारेमें हमारा अज्ञान कितना भारी है? अस सम्बन्धका ज्ञान न तो हर्षे प्रसं मिठता है और न पाठवालमें। हम खुद बीमार होते हैं और हमारे आत्वारीके

चिर वे देशने हैं कि हमें बीधारीने हु नाने तो बचना है, परन्तु आहार-निहारों पर भी संघय नहीं परान है, श्री-ताधार पर पहुंच हुए हुए हैं है जिसके हैं हैं जिसके हैं हैं जिसके हैं हैं जिसके हैं है जिसके हैं हैं जिसके हैं पर पूर्ण परिस्त पहार जाता है और पीई सबस बाद ब्राधिक जोन और अधिक देशनीर ताथ पहार है हैं हैं है जिसके हैं जह है जिसके हैं जिसके हैं, जिसके हैं जिए

विमानित्रे सारीरके बार्रेस, आरोपका बारेस, बीसारियों और धूनने धूनपारिके पारी ताल प्राप्त करनेके लिने यहा प्रस्ताविक एहता हम नेक्सीका समे है। क्ष्मुन्तिनेत्री से बहु ताम निकास है अह दिया अब है। इस प्रश्निक स्थानित है। कि साम के है। इस पूर्व बीसार प्रेप्त हमारे दुरुब बीर संस्थानें धीसारि काते, त्रुप्त बसाद हम क्यानुक्षेत्र जुता धीसारिके त्राप्त, क्ष्मुत बीर अध्यापत कातकर सोगोर्त प्रसान हमिले क्ष्मुत्र कार्य कार्य

घरीर और जुमके आरोग्यसे मध्यन्य रुवनेवाला ज्ञान स्वयं यीमारीसे वचनेके किन्ने वो अनस्यक है ही, परन्तु हमारे सेवक-धमेके पालनके किन्ने भी वह निहायत हरी है। सेवक-पर्म अप्यन्त विसाल है और जुदमें अनेक प्रवासने तेवाबोंना वर्तमा ता है। परलु सबसे मीपी और प्रत्यक्ष दियानी देलेवाची बोर्ध नेता हो हो वह वाराही गारमंत्राल ही है। हम मादीनंत्रक ही पाड़ीन तिप्रक ही वा स्ताप्त त्वक हीं, आध्यम रहें पत्रमें रहें, धामनेवक्ति बीच बाकर वन वार्य व वरायको लाजी लहते हुवे जेल बले वार्च-बीमारीकी तथा बरने गीर हुना। क्षापिने ही। गीताकी प्राप्त पुराकर वहां जा सबता है कि "प्राप्तााची देवती

रोगियांकी नेवाक जनमर, कुल स्वांडारकी चांति, सरा नित्र ही जाते हैं।"

श्चेस अवनर पर माधारण लोगोंके व्यवहारमें और समझवार नंत्रकीरे व्याहारी कुरूँ रहेगा। सामान्य लोग मानेने कि बीमारीके माननेने हुँवें बडा पना वह सना है? यह बाम ब्रीन-शंवररीवृत है। ज्याचा करेंगे तो वे डॉक्टरके पहाने दवा त की या डॉक्टरको बुला लायेंगे । स्टेडिक मेवक अमनना है कि डॉक्टरके पांत जाने ज़िंगी बीमारी बनी-बन्नी ही होती हैं: ८० प्रतियत रोग तो माजारण प्रशासि हीते है, जो अपनास करनेसे अपना हम जिन सादे जिलाजीना दिवार वर वृत् हैं जुन क्रिकामीं आमानीसे पिट जाते हैं। वह रोगीकी प्रवराहरू समय अगह पान रहेगा, बुते साहन दिलावेगा, आनन्दम रखेगा और श्रीत होटे-गोंटे जिलाई ा रहता पूर्व चाटन व्यवस्था, लागन्य रहता लार अस छाटनाह (मान प्रदेश निमारे सुरकी बेदला नम हुँ जाय। बीमार सुरुनैंड न मने एवं सेवन पूर्व हुर सरहते दिलतांची मदद देकर श्रेमा बाम करेगा जिससे मुद्दे पूरा आरात निर्दे अकरत परने पर वह राजको आगकर अवकी देवा करेगा, अमरा पालाना, देशाह, पुरुष व करा प्रेमछ बुठाकर अने माहने-दवाने वर्गराही अधित स्ववस्था हरेगा और सुमके कपके, सुपता विद्योगा और सुमका मदान बहुत साथ रहेगा। सबक आन्ता है कि सम्बद्धा रोगीया आधा रोग वुर करती है। युरारी आहर और गलत समार्थ कारण रोगी चाहे मो नार्यनिनेकी क्षित्वा करेगा तो त्वक मूर्व देवरी रोदेगा औ दवा या फल आदि शिलाना जरूरी होगा तो प्रेमने सम्प्रा कर आने हार्य विकास-रिकारिया । यह जानना है कि बीमारीम रोगीपा विक्रीयका और तेजनिया ही बाता स्वामाविक है, जिम्मिन अमके नाव बद धारम और बानोगीत है रू जाना रचानावर र अन्यास्त्र जुनक नाम यद चारण का आसातात्र अपनेता और जैसपूर्ण नेवाके जरने जुने अपने वससे करेगा १ नेवक और हैना बीमारको बीमार्थक बारण समसागर असरी घरनाट हुर बनेमा और जो जिल बीमार जब बीमारीण कुटेना नव प्रकृति स्वयं कुनके सरीकटे दोण निकाल क्षत्र ग्रहे हों अनमें अनुवार गहवीम आज बरेगा ह चामार पर चामाराण मूल्या तव अद्दार रूपन पूरण राजार काल प्रवास होती । जिस बीच बेगा कालेमाले शेववले रोतालंबीरी मुनदा अलाल द्रुष कर । हुता। बहेर बहा काल तो यह होता कि लंबकी नवत होता बचले और बचले

हाराड बन्दर जार जार जार है होता हुए समार है जार है दानाः हृद्य न्दर अन्यवन्त्र प्राप्ता आर प्राप्ताः स्थापाः स्यापाः स्थापाः स्यापाः स्थापाः स्थापाः स्थापाः स्थापाः स्थापाः स्थापाः स्थापाः स्य ्रवर सीरावेडी नेवा बन्देश शीप त्यारी कार्य त्या जास कर्रीक त्याचा शीव श्रेष लेशावट बालु है।

पैरक्की जैमी पदिवका रोगों और जुकके शमे-संबंधी सुक्सें काफी विरोध में रोगी खुद तो देवा और प्रेसके सामने अन्ते समय तक विरोध नहीं के मान का विरोध नहीं के सामन का विरोध नहीं के सामन का निर्मेश नहीं के सामन का स्वार्ध में होता है। परण्डु में रोगे से सामने का सामने की सामने के सामने स्वार्ध में रोगे हैं। परण्डु मेर्र फोनेंसियोंके विरोध औरता जुकता जासान नहीं होगा। जुक्तें नीमार्क पुत्रक्षों सामने का सामने ही सामने का सामने ही सामने प्राप्त हो नामने प्राप्त हो नामने परण्डु कुने मानमें जनसर होरर हो जासे । पर्यु कुने मानमें जनसर हारर हो मोह होते हैं। जुनके मानमें महर्मिया होते हो सामने के सामने का सामने होते सामने का सामने होते सामने होते हो सामने महर्मिया होता होते सामने का सामने साम

मंत्रक कच्चा ही तो बह त्वयं भी अँदे मोहते मुख्य नहीं होता। अपने बच्चोकी मेंनारीके स्वाय वह एवयं जानता है कि विवसे पायको मचाने या बॉक्टोके पाय प्रीमेरी कोनी मक्तर नह एवयं जानता है कि विवसे पायको मचाने या बॉक्टोके पाय प्रीमेरी कोनी मक्तर माने हैं। इस्कों कि विवसे के कि विवसे में माने वह विवसे के विवसे में माने वह वह विवसे के विवसे माने वह वह वह कि वह में कि वह वह वह कि वह में कि वह वह वह कि वह में कि वह के वह वह के

पो-निर्ण लोगोंने बोलारी होने ही जैने बॉनटर और दूना ही नुसनी है, बैने देहाउमें मोनोंदी बाइन्टीने मूलते हैं। बुन्हें नुस्ता संबर होती है कि बोली भून-देन अवस सपन दुन्त दे गई। है, विमीली नदर लग गत्री है अवसा विभी दुस्सने मूट चना दी

,, ?

70

है। ओझा आकर सिर हिलाते हैं, झाडू घुमाते हैं, वकरे-मुर्येका भीग चढ़ाते हैं, खुतारा रखवाते हैं और तरह तरहके सर्च और ढोग करवाते हैं।

गांवोमें भी बहुतसे सुधारक मानते हैं कि यह सब अन्धविश्वास है। परनु जब अपने घरमे बीमारी का जाती है तब वे अपने मुधारक विचारों पर दूर नहीं रह पाते और परम्परासे चले आ रहे अन्वविश्वासीके आगे मिर शुकाकर ओसाओकी दारणमें चले जाते हैं। "बायद कोगोका बन्धविदवास सही हो; डायन भीग न मिलनेसे कृपित होकर कही प्राण छे से तो ? कुछ समयके लिथे सुधारको दूर रखनेमें ही सलामती है।" कमजोरीमें अनका मन सिंख तरह विचार करता है और वे ओझाओंका आश्रय लेते देखे जाते हैं।

हम पढ़े-लिखे लोग छटपनसे जिस प्रकारके अन्धविश्वासोमें नहीं पले होते, भिसलिओ हमें पामवासियोंके जिन अन्धविद्वासों पर हसी आती है और भून पर दया आती है। परन्तु अनके यदि अपने अन्धविश्वास है तो हमारे भी अपने अन्धविश्वास है। जिस घबराहटके अधीन होकर वे ओझाओकी करण बढते है, बैमी ही घबराहटके द्वा शिक्त स्वर्धा हुन वेदा-बोक्टरिकी सरफ नहीं दुवते ? अससी भूत और असी अपने तो यह है कि हमने सानेनीन और रहुन-सुत्तमं आग अपका संत्रम नहीं रहा और प्रशिक्त नियमींको तोड़ा ! भिम बतको जैसे वे नहीं समझते देसे हम भी नहीं समझते भी कभी तो अपनिवस्तानी देहातियों पर हेकनेवाले परे-फिल्ले सीग बीमारी आने प् असे पबरा जाते हैं कि वे भी ओक्षाओंको बुलाकर कुगडुगी बदवाने लगते हैं। "वहीं गांवके लोगोंकी मान्यता सच हो तो? सिर्फ अग अवसर पर ओक्षा कृतेंग क्या नक्सान है? व्यमं क्यो डायनके शिकार अननेका सतरा मोल लिया जाय?" अनुवा चबराया हुआ दुवंल मन अस प्रकार विचार करने सथ जाता है।

बीमारीकी घबराहटमें लोग अंक जो बढी दुवेंलता दिखाते पाये जाते हैं भूतरा भूखल भी यही कर दू। गाणारका जो लोग वस-परस्ता मास-परिश्व है भूपरा भीते और निन पर जिनके विषक्ष मंस्तार पड़े होंगे हैं, वे बच पीमारीके करने की जाते हैं तब मनगे बिल्डुट दुवंट बन जाते हैं और दवा तथा पीरिक न्यूपरके तौर पर ये चीजें हेने हम जाते हैं। जिस प्रवार जहें, मध्यीका तेन, शीवरही दवाओं ब्राधासय और बाण्डी जैनी चीजोंना प्रचार दिन पर दिन बहुता जा रहा है।

बजी छोग तो असा बहने भी सुने जाने हैं कि हिन्दुस्तावड़े छोग अनेश पीडियोमें मांस-मियारा मेवन छोड़नेंग रबोगूच-हीन वन गर्व हैं, दुर्शन धरीर और नायर स्वप्नाय-भारतनार पर विशेष काल मानाहारी कोषीर्वे और बाहरपारपत्र अस्ययन अस्ते । बाले बन गर्ये हैं, यद्यपि जाल मानाहारी कोषीर्वे और बाहरपारपत्र अस्ययन अस्ते-बाज बन गय ह, बधाद बाज सामाहारा भाषाम बार बाहारपारस्वा बायान हरने-बाते होसीमें नेना मन बोर स्वतृत्त जा रहा है कि धान वरिश्त बेनेट रोग हैंगा करता है बोर वह जो प्रतिवर्धक बहा जाता है दूसमें में पूरा मण्य नहीं है। प्रशासने माने मनी होन समेट जोट निवरायर देव सामने हैं। बिर भी सूत नागोंने गाय दिसामें माने होन समेट जोट निवरायर देव सामने हैं। बिर भी सूत नागोंने गाय दिसामें माने हों हमें जम्मन नहीं है। सामाहारी बोग नामकों भी बहिला पायन बाने लग वार्स, मेही सामा स्वतृत्ति जम्मन नहीं है। सेवित विद्योगे गीडिशोग जिन वार्स, मेही सामा स्वतृत्ति जम्मन नहीं है। सेवित विद्योगे गीडिशोग जिन मृत्युके साथ केसा सम्बन्ध रक्ता आध ? ११ पोर्जोंनो छोड़ रना है, जो बिने अपनी बड़ी विरासत मानने हैं और अूसने लिसे अपने

इंग्सेंस बूप स्वीरार करते हैं, वे बीमारीकी पबराहटमें अपने पूर्वजो द्वारा अपनित महायोगी फेंक दें, यह क्या अन्हें सोमा देता है? फिर बिज पीनोंकी मूल रूपमें वे हायते भी नहीं छुने, अुन्हें पूर्ण या

प्रेनिक हैं जिसे और इस कियाराम अतना घबराहट होना क्या दान दशाका प्रेनक हैं जिसी और इस क्षित्रारा करना काहते हैं। वास्त्रवमें, वीमारीधे किस हद हुँह इस्ता, दीन वन व्याना मनुष्यको मनुष्यता पर वहां लाछन ही है। और आद हमने देखा कि यह कर किहना करियत और वेकार है। मैं आपको

#### प्रमुखन ३१

## मृत्युके साय कैसा सम्बन्ध रखा जाय?

बन तक हमने सावी बीमारियोके बारेमें ही विचार किया, परन्तु जीवनमें सच्ची भीर बीमारियोके अवसर भी प्रत्येकके भाष्यमें कभी न कभी आते ही है; और बुनमें से भोती कोमी बीमारी मौत तक पहुंचा देनेवाली भी साबित होती है।

मेंचे मोडों पर जानकार बैध-बॉक्टरोकी स्ववाह केनी ही पाहियो। परन्तु यह मानना हुए हैं कि बैस या बीकरकी मोठी ही बन कुछ कर देगी। मेंचे मोठी पर दो तेसाहुएकी भूसकी दूसन कमा दिवालोंकी, रोगीको मेंच मोठी स्वाह नज़तर मुक्सें
गृहसा अंदर आप कमा देश की को देश रोगके साथ युद्ध करनेमें जुगका रहनेगे
गादक करते हो सास करता होती है। वेखेंच करती हुने मृत्युकी लोटाया न आ वर्षे
गी भी मोताकों मोता किनोंसे मुंबे मुख्यमीति, आपा बीकर प्रेमक साताहरण सी दिवा
ही जा सकेगा। मैंने कहा कि यभीर जीमारीमें वेख या बॉक्टरकी ससाह और
हुएका जी जाय। परन्तु हम सेक्क सी परीजीवा यह किये होने हैं। बहु स सामोजी
स्वाह में कि मानी में बात प्रामित होने ही कहा का साने

. 4

वैद्य-डॉक्टर गेवाभावमे काम करनेमें विश्वास नहीं रसने, तथा मुनती दवात्रियों र

बहुत चौडी मात्रामें के सबने है। जो अच्छेने अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं, वे ज्यादातर गहरीमें ही रहते हैं

बैचारे गांव अन्हें कीने निवाह सकते हैं? गांवने कोओ दुराका मारा अन्हें बुचने कर सी कष्टपूर्ण प्रवास और असमें अमनेदाला बहुतमा बक्त, जिन दोनोंका हिमाद स्पाक्त वे अपूत्तो शहरी बाहकोकी अपेक्षा भी अपिक कीम सांगत है। गावके गापारण सोम अमे

अवगर पर बहुत राना-पीटना मचाने हैं, रोगीको तङ्गता छोड़कर डॉक्टरको बुलाने बाहर जाते हैं, अपना बूता न हो तो भी कर्ज करके सुमकी मारी फीम चुकाउ

हैं और भारी किराया देवर भूमके लिले गाड़ी या मोटर ले आते हैं। परन्तु गांवरी आवादीमें असा कर सक्तेवाले मुश्क्लिसे सीमें दो-चार आदमी ही होते है। अधिकाम

लोगोंको तो मन मनोगकर ही रह जाना पडता है।

डॉक्टरकी मदद मिल सकने पर रोगियोको लाभ जरूर हो सकता है, परन्तु यदि यह

जो भी अपाय होगा असीमें अपना मन पिरोपेगा। वह जानना है कि बड़ेसे बड़ा डॉक्टर ला सकने पर भी असके पांच मिनटके लिश्रे जा जानेसे और असकी कीमनीसे कीमती दराने भी सब काम पूरा नही होता। अुनके बाद भी खुद रोगीको और अुनके सेवकोंको बहुत कुछ करना बाकी रह जाता है। दवा और डॉनटरकी अपेक्षा रोगीको बचानेकी कुंत्री

कर देगा। रोगीको भी यह देखकर हिम्मत बंधेगी कि दिनरान चिन्ता रखकर सुसकी छोटीसे छोटी जरूरतको देशनेवाला कोश्री है। असने रोगीका अपना हुदय भी प्रेम और आनन्दमें रहेगा। और जिस आनन्दके प्रभावसे बहुत संभव है वह वर्च भी जाग।

हालतके बारेमें अंधेरेमें रक्षनेको सयानापन मानते हैं। वे असे अनेक झूठी बार्ने कहकर जिस बातको मुलानेकी कोश्चिश करते हैं कि मौत नजरीक जा रही है। परन्तु जिसमें कभी किमीको सफलता मिली हो असा भैने नहीं देखा। वे खुद मौतके विचारमें पूरी सरह परराये हुने होते हैं और अनका बोलना-चालना, जुनकी बालें, मुनना चेहरा,

सस्ती महीं होती। जिमलिजे चाहे तो भी अनुकी सनाह या सहापनाका लाम ह

सेवक अँसे गमय दुली नहीं होगा। वह जानता है कि अँन वक्त पर दुसन

श्रुसके बूनेसे बाहरकी चीज हो तो वह अफगोल करने नहीं बैडेगा, बल्कि बुनके हायमें

अनुनके अपने ही हाथमें अधिक है। असा मानकर सेवक तो प्रेम और सेवा करनेमें नमाल अंतिम वीमारीमें सगे-सम्बन्धी और डॉक्टर बीमार मनव्यको असकी सन्त्री

अनकी अंक-अंक हलचल जिस घवराहटको स्पष्ट बता देनी है। रोगी जिसे समझे बिना नहीं रहता, अलटे वह तो सच्ची हालतसे भी अधिक गम्भीर स्थितिकी बरपना कर लेता है और मृत्युको भूलनेके बजाय बधिक निरास हो जाना है। हम गैवक अँगी नीतिमें विश्वास नही रखते। हम यह नहीं मानने कि मूटका जाल सड़ा करनेसे किमीको कोओ लाभ हो सकता है। हम नहीं मानने कि अग सरह किसीको लम्बे समय तक अंधेरेमें रला जा सकता है। हमें जिसमें समझदारी

अपनी दोमारीका सच्चा स्वष्य जाननेते रोगी हिम्मत नही हारता। यदि अपना कामपाछ मेम और वेषाका पहुर्तिकाम वातावरका रखा जाय तो सज्यों सिनिको समझनेते नोमार हमारी वेषा-मृत्युपार्थे हार्विक सहाये देवा है। यदि रोग थयाय हो तो नह भीरे भीर वयने मनकी अंतिम विदानीके किस्ने तैयार करता है जीर नासका सम्बन्धि मंदि भवरपुट दिखाँचे वा रोना-मिठना करते हैं तो पुर्हे हैं जोर का सावता हो। शिक्ष करना करते हैं तो पुर्हे हैं तो पुर्हे हों विदान हो जाने के सरण अब अन्तान आता है तम बहु दिखानों भीरिक करना अब अन्तान आता है तम बहु दिखानों प्राप्त का महा ही। अंतिम दिखाने मुक्त कर सकता है मारते किसी दूसरे गान जा रहा है। अंतिम दिखाने मुक्त कर बाति में सावता है। अस हमा के स्वाप्त करता मानता है। अस हमानों हमाने हमाने इस अपने एका हो। सह अनेता हमाने हमा

भीनारिक मध्यभमें होताकों स्पंता रिवार करते हुने संकापक रोगीका भी सिवार कर लेतेकी जाकरत है। कोड लेता प्रार्थण रोग जब किसी असामें मृत्यकों तमा जाता है तह सुनके निकटमा नामची भी कर कर भूषका रत्या परते देखें जाते हैं। श्रेष और सुनके चाव निजनी करनू मारते हैं कि शूपके नजरीक एक्टर सेवा भरता करी परीकार नाम होता है; हमरी और रोगकी छूत लग जानेशा भय भी नाम करता रहता है।

गार्वारे लोगोने पहे-लिली लोग पुन लग जाने के विवारणे सीयर सम्मीग हीने हैं। यहाँदि यह पुलली बाल मलन नहीं और सुनले मुक्त रहीते लिसे रामापूर्व हैं। यहाँदि यह पुलली काल मलन नहीं और सुनले मुक्त रहीते लिसे रामापूर्व के स्वाराण को हमारी मनुष्यानोंते लिने वर्णत ही है। सुगण रोग निनना वर्ण्यावक और स्वरंप है, दिनो वारणने तो यह हमारी वेशवार अधिक राम है। हमने महानीक काले को प्रेस तिरासा, मिनके नाले ने रहें हमारा और निवस्त हैं हिन्दी काले प्रतिकृतिक को पान प्रतिक्र रहा, बूने मुन्त के एने प्रतिक्र के स्वार्प प्रतिक्र के स्वरंप हों हमारी हमारी के स्वरंप मान स्वार्प का स्वरंप रामाप्त हमारी काले मार्वे रामाप्त वायव न रास हों हो हम मुद्दे ही मार्वित होंगे। बो मनुष्य मुख्य नहीं निवस्त के प्रतिकृति हमारी हमारी हमारी सामाप्त काले काले हैं, स्वरंप निवस्त के स्वरंप हमारी हमारी सामाप्त हमारी सामाप्त हमारी हमार सामाप्त हमारी हमारी सामाप्त हमारी हमार सामाप्त हमारी सामाप्त हमारी हमार सामाप्त हमार सामाप्त हमारा हमार सामाप्त हमारा हमार सामाप्त हमारा हम

कभी कभी गाँधों है देश और श्रेष की स्वामक रोग फैन अपने है। घर-पर सार्टें पह जाते हैं और सर्वे कार्यों तो सभी सहस्य क्षित्रहें कीमार पढ़ आहे हैं और होते हिमीकों पानी रिजानेकाला भी जहीं ज्या। श्रोण विकाद कर वह जोरे और हाती हुआ अफक्तो समा सर्वे, जिसमें जुझे तो बोबार प्राप्त अपने करते हैं; और मानेस्वामित सेना करते हैं जार तो हर पहुँ, मुदीकों बुदाबर से नार्वेशना भी कोओं
नहीं रहता। अंगा दूर्य हो जारा है आते सम्पानने करती हमास कीन रेकर साथ
पर आक्षमण कर दिया हो।

असे समय बच्छे बच्छे लोगोंमें घबराहट फैल बाती है। मौतकी मारसे बचनेके लिजे जिसे जियर सूझता है वह अधर भागने लगता है। जिनके पास साघन हों के

गांव छोड़कर माग जाते हैं, जिन्हें सुविधा हो वे अस्पतालका आध्य लेते हैं। संगी

सार्वजनिक सेवक? वे भी बहुत बार झुठे साबित होते हैं और अपने सेवत-धर्मको तिलांजिल देकर प्राण बचानेको भाग जाते है।

जाती है बैसे किसी किसी बहादुरकी छातीमें शौर्य भी स्फूरित हो जाता है। भैंने

रैकर और अधिक सीधा खड़ा होगा।

ही क्यां?

मुदें बुठाने हैं।

व्यक्ति निकल आते हैं जो अपनी अथवा अपने परिवारवालोकी जानकी रक्षाका नाम

परन्तु मौतका भय सिर पर सवार होता है तब जैसे लोगोर्ने घबराहट फैन

संबंधियोंकी प्रतीक्षा नहीं करते, मित्र मित्रोंको संगालनेके लिले नही ठहरते। और

श्रीव्यरको सौंप कर अैसे समय बीमारोके पास रहते हैं, अनकी सेवा करते हैं और

भैमा करते हुने कीन यह कह सकता है कि सेवक हमेशा गही-गणामत गहेगा और अमे बुख भी लाउरा नहीं होगा? यदि लादरा न हो तो अनके वामशी की गंड

जोतिम सुरानेने यदि वह अने रोगका शिकार हो आप नो नया होगा? मोत्री संबद २०-२५ कॉसे सेवाका अनुसव केवर आज विरायत हुआ है और हमारी कोगोंको ग्रेग्ना दे गहना है। क्या बने बपना परिचक्त मीत मेंने मार्रेड काममें दाल देना चाहिये? कोशी लादीकार्यका विभेगत हो गया है, कोशी राष्ट्रीय रिप्ताका विशेषक वन गया है, विनीके पान विनिक्षण, माहिल्य संवदा विज्ञानका अति मीइन भारते परिचारके फल्स्बक्प जिल्हा हो तथा है। अने वह औड भारतर महा-ा में पूर बना है हुए बार निश्च पालस्थान नहीं है जैसे नवार नहीं वि 'प्रतार निगाप

असे अयंकर संकामक रोग फैल जाते हैं, तब हमारे जैसे सेवकों पर विशेष कर्तव्य आ जाता है। जैसे रोगका आक्रमण सामुदायिक रूपमें होता है, वैसे मुनशा सामना भी सामृहिक रूपमें करना जरूरी हो जाता है। शारा गांव पबराहरमें हो और अपने अपने लिये विचार करनेके सिवा किमीको इस सूत्रना न हो, अन समय यदि हम सेवक अपना दिमान कावूमें रहीं, साहस और शार्य भारण करें और गांकी संकटके समय असका स्थाप न करनेका संकल्प घोषित करे, तो हम गांवका सारा बातावरण बदल सकते हैं। जिमसे चबराहटके बजाय कोगोंमें हिम्मन पैदा होगी, भाग-दौड़के समाप स्वयंभेवकोंके दछ बनेंगे, बीमारोंकी बच्छी तरह सेवा-शुपुरा होगी-मुनके लिओ कामचलाज् अस्पनालों जैसी कोजी व्यवस्था खड़ी हो जायगी और वैध-बौरटरोंकी भी मदद मा मिलेगी। जिम प्रकार ठीक समय पर यदि सक्या सेवरू मिल जाय तो भय, पलायन और स्वार्यवितिके बजाय गांवमें माहम, रोपा और संगठनकी भावता पैदा हो जायगी। रोग अपना भीग लिखे बिना तो नही जायगा। गांव बोड़ेने बादमी मले गंवा दे, किर भी अन्तमें साहत और गेवाना पदारीगढ़

ते और जीते रहकर अपने अनुमयके क्षेत्रमें छम्बे समय तक नेवा करते रहनेमें वया अधिक सच्ची सेवा नहीं है?

बौर फिर रोगमे जुझना सेवकका मुख्य कार्य नहीं है। मनुष्य अपना मुख्य म छोड़ दे तो ही वह दोपी ठहरता है: रास्ते चलते जो काम आ पड़े अुनीको हायमे

ता जाय तो यह कमी निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुँचेगा और बीघ ही में लटक विका-अन तरहकी मलाह देनेवाले अन नाजुक ममयमें बहुन मिलेंगे । सेवकके रते मनके भीनरसे भी यह आवाज अंदेगी। वह कितानी ही मोहक क्यों न हो, हमें

प्ते सबसे मच्चे **प्रयं**से भ्रय्ट करनेवाली है; वह खतरेसे मागनेकी अिच्छामे, मौतके में पैताहबी है। अगर हम अन बक्त पर मीतका खतरा हमने हसते अुठानेको रार न हो सकें, हानि-लाभवा हिसाब लगाने बैठ जायें और श्रुमसे डर कर भाग में तो हमारा जीवन निष्कल ही माना जायना। यही समझना चाहिये कि हमारा ान ज्ञान, हमारी सारी जानवारी और अनुभव हमारे किसी वाम न आया।

बीमारीके समय और मौतके समय भी हम ठीक तरहने आवरण करेने, तो उके बाद रोते-बीटनेके दिवास अपने-आप हमादे लिसे अस्वाभाविक हो जायेंगे, में प्रित बातका सकीय होगा कि हमने मरनेवालेकी यथायाकित सेवा की है और मरने-ला सुर भी मुल और संतोपके साथ समा हम सबका जुरकार मानते हुने विदा लगा। राफे किले दिशा केना कुटुस्व या संस्थामें श्रेक गम्भीर घटना तो होगी ही। परन्तु मारीवें हमने सही बंगरी बरताय किया होगा, तो हमें पीर-प्रदर्शन करना अच्छा ीं करेगा। अन समय तो हम गम्भीर आवसे अन्तरमें गहरे अुतरेगे, परमेरवरकी

हिनाको अधिक अच्छी तरह समझेंगे और सेवापर्यके पालनमें अधिक मञजूत बनेंगे। मनारमें मृत्युके बाह रोनेनीटनेवा दिलावा करनेवा रिवान प्रचलित है। आग्रप्त में स्वानोमें भी मृतकी छाया जनगोपाल दिलाली दे जाती है। नेवक स्वयं से सब चार अपना नहीं पाने अपना अपने सन स्वजनोंके जीवन पर वे जिन निचारीका तद मही डाल पाने। श्रीमें समय देवल अलहना देनेंगे, आपण मुनानेसे अपवा हंगी लेंदे वे रिकास नष्ट नहीं होते। परन्तु बीमारीके समय जिसने अपूर बनाया प्रेम और भा बाताबरम देना होगा, जिलने घरनैवालेको संतीय और आनन्दवे साथ विद्रा

हैना होता, वह स्वयं समात आयगा कि मरलेके बाद रोजे-गीटलेका प्रदर्शन करना व वनमधी मभीरताको धीमा नहीं देता। वह अपन-आप समाप्त सेगा कि मारणे माटके पास क्वचेंची मामदीड और घबराहट दिलाना जिल्लाना गटन है, ताही मुनके मरनेके बाद गोव-प्रदर्शन करना भी गलन है। भित्रता विचार करने हे बाद भिष्ठ बारेमें क्या सवमुच अलग विचार करना बाकी

नात है कि ह्यारी अपनी मीत वा चड़े तब हम क्या चर्ड, जुमका चेने स्वागत बरे ? ुचरी होती या गुरही, मुचना देकर आयेगी या बचारत, अनमधर्मे होती अपना हिम्मी होती या गुरही, मुचना देकर आयेगी या बचारत, अनमधर्मे होती अपना हिम्म होने पर होती, बचा मचपुच जिसही थी चिन्ना चरना यह जाता है? हमें े जार हो। १६ होगा, बचा संबंधिक श्रियका मा (भगा) परणा व्यू वार्वा है। निरुद्धि है कि वृद्धि वीवन सुनम प्रकारणे जीना साता है तो मीत भी सुनम प्रकारते परमा आपेगा ही। यदि जीवन भंगमता होगा तो मरण याननाहा नहीं परन्तु आनंदका ही होगा। यदि जीवन विकक्त विनाता होगा, तो मृत्यु मो नेवको गोमा देनेवाली— वर्षान् रोगाय्या पर नहीं परन्तु आरम-मार्गण और विन्तातो ही होंगी। हम मन्ये भेवको तरह, गराफे आहड़ीके रूपमें जीवे, तो मृत्यु हमारे किये अनजान थोर-हाकू जैंगी नहीं रहेगो। वह अन्तिम रूपमें आग्ने बुससे पहले तो हम किमी ही बार अुगके हाथोमें ताली बार आग्ने होगे, और अुगके मान हमने बहुत निष्टरा अम-मान्वण्य बना लिया होगा। अुनके वारेमें हमारे हृदयमें किमी प्रशास्त्री मयाहर नहीं रहेगी।

सन्त जीवन तब माना जायगा जब हम मौने हर या चिन्ताही बुझ दें।
'जीना है तो खिदान्यों को रेसा करके ही जीना है, क्षित्रके किसे किसी सी धान स्पृष्टी
सेंट करनेको तैयार रहना है'— अस्य मिनाशे साथ जीना ही जुनम और कना
जीवन है। केवल योजनीकी तरह साल केता और मुट्टीकी तरह सराय करना कोसी
जीवन मही है। सच्या जीवन तो मौनके साथ जेवले खेवले ही जीना होता है। अन्तर्में
मुद्ध कब और कैसे आयेगी, जिसकी चिन्ता परमारवाको सीमकर हम तो निर्मेक्सके
सेवाका जीवन विनाद रहें और अँदा बोवन विताने हुने मृत्युको अपने क्रिय सायोंके
स्वाका जीवन विनाद रहें और अँदा बोवन विताने हुने मृत्युको अपने क्रिय सायोंके
स्वाका जीवन विनाद रहें और

## भववन १२ बुढापेके चिह्न

हम बीमारी और मौतका विचार कर चुके हैं। आज हम बोझ दुर्गरेश विचार करेंगे। बुझोके बारेमें में बात करना चाहता हैं निसक वर्ष आपने से कोमी मेंता तो नहीं करता कि चुड़े होने पर भी हम क्या बारों, अचना चुझरा जब्दी न आने देनेंके किमे कैमी रवार्ज की आयं वर्गरा बातें में महंगा ? में तो आपको तावचान करना पाहता हूँ कि चुझोक्ता दर मौतके इससे भी भद्दा है। आपमें से अचारकर कोन तहन हैं, किर भी चुसेकी माफिक रहनेंगे बात नाई है। आपमें से उन्हार के कान हैं। आपने दिमानमें देशसेवा करनेंगे वड़ी बड़ी चुनेंगे सुपक्त रही है, आप जुसाहते नाम रहे हैं। धेवाके किसे माममें रहीते तब बाद्य कैसी कीमें मुस्किन आपनी, सितको बादें केमी अनुमंदी आपने महत्त हैं। तब बाद क्यों कुसाह मुंदि हम कर मुग देते हैं। "किस नये जीवनमें सलावाह आयंगे, जेकनामार्ज होसी "— किस तह कोमी

याद दिलाता है, तो अने सुननर आपका सून अधिक गरम होकर दौहता है। यह अनुभव तो आप जत्सीसे जत्सी करना लाहते हैं। कभी कभी आप अपने घर अपने प्रियक्तीक बीच जाते हैं। वहां वे आपणे और पदारों हो है— "आज तो तु अमृता हुआ ज्वान है, सुने ताहराके काम करते। गीक है, आज सुने भविष्यका दिवार नहीं सूत्र करता। वस्तु हमेगा तु अंता तरोजान नहीं रहेता। कभी न कभी शीमार भी होगा। बान तू निगोर्ड महर्स भी पड़ा रह सकता है बौर केंद्रा भी साना सा सकता है, पटनु यह शक्ति हमेदा रहनेवाली नहीं है। बार दो तू अकेला है, जियलिक रोटो मिल गणी कि निरिचत होकर, राजाकी तरह मत्त होकर, मृत्रा है। परनु जाने चळकर तू बाल-बन्बेसाल बनेगा और तुन पर निमोदाधिकों जोत कहेला।"

भिताने तिया, सर्व-संबंधी यह भी कहुँथे: "बात हो हमारे हार-पैर बातो है। हम रिकार-संबंध करने स्थार कि कार प्रदेश करने पर देश में भार भूग के हैं। एक हमारी बिंग्ड कर तक और मीका अगे पर देश भी भार भूग है हों। एक हमारी बिंग्ड कर तक करने होंगी शब्द हम हुई हों। यदि हम हमारे हमारे हुँ हमें कि सह तहार देश हमारे बात हमारे हों। तो बुहारे हमें हमारे सह तहार के हमारे हमारे

ये सब शकाहें और नेताननिवा जाप बुनते हैं और अून पर विकासिका कर हांच रेते हैं। सभी सेवक नेवाओं को वर्ष नवे नवे आते हैं। तब जापने जी ही जूपताहरूँ होते हैं। हम बच भी यहा अूलाहरे ही आये थे, परन्तु जाक हमारे मुलाहरूत पाय हम हैं। जाप सकेर परिचयन अधिकाशिक जाते जायेंगे तब आपको मानून होगा कि हमारा पारा भेपता नहीं। टिका। विजीस्त्र कम वो विजीस्त्र अधिक जुतर गया है।

सिंद हमें अपना रुप्तानीका जुलाह स्थानी क्लंबे बनाये रखना हो और दिन-प्रतिदिन प्रमान हो, तो अपने जीननको प्रवांकार्वे समझकर जुन पर दूरतारी कायक रहना होगा। यो सेकन भेता नहीं कर तके हैं, जुनके मुल्याह पर जीर पड़ा है और अन्तर्से में मुलाह-तीन होंकर हुट गये हैं।

शरने गृह-जीवनमें विवेक न रातकर नमावके साधारण विचारहीन मनुष्यों की माति यो सपना गानान-विकास वहाते ही बाते हैं, वे सम्मे समय तक यह मुस्साह मात्राच नहीं स्थान स्थान कर यह मुस्साह मात्राच नहीं कर सामे मार्चाने मात्राच नहीं के स्थान मार्चाने में स्थान मार्चाने मार्वाने मार्चाने मा

निर्वाहकी व्यवस्था यदि तियो संत्याकी उरको होती होणी और यह संस्था भी यदि सूर्योके जेंती होगी और जुक्त बहता हुआ बार हुछ बहे दिना बुउती रहेती, संस्थाना निरंक और बहुत वह आवशा, युक्ते महत्त्वपूर्व कार्यकार्ती होती हेगात मूख काम छोड़ कर पहरोपे प्रस्तानिक दरवाने भीता मांत्रीका प्रदेश होती होगात पूछा काम छोड़ कर पहरोपे प्रस्तानिक दरवाने भीता मांत्रीका पर कोरा करता पहेना प्रथम संस्थान काम संबेद केना होता। संस्था वक्ती मर्नीम मन्द्रातानी होगी तो अंगे वेककोको कह देशों, "बाम तक बारने वी बेसा की बुज़ते किन्ने बारको का दन्त धन्यवाद है। परन्तु बव बापका भार बढ़ गया है। बुसे संस्था बुठा नहीं सकतो और मजबूर होकर बापको छोडती है।"

बच्चोंबाले सेवक बच्चोकी विस्ताका प्रश्न सड़ा होने पर परि बुधे अपनी मर्यादाय रहकर हल नहीं करते, परन्तु सामारण लोगोंकी तरह स्कृत-कियों और बोडियोके सर्च तिर पर के रेते हैं, तो भी ये अपने किये अंती ही नाबुक पीरिसर्वित पैदा कर रेते हैं।

विशो तरह बोमारीके मौकों पर वो सेवक अगनो मर्वादाने नहीं रहते और सामारण लोगोंकी तरह वेब-बॉक्टरों और दबावालोके बिक पुकारेको तैवार होते हैं, अनके जोवननें भी आयं-पीछ आमधेवाके मायेश अलग हो जानेका अस्तर आपे किंग

नहीं रहता।

भी अपने आहार-विहारमें — रोजाना निन्दगीमें मुख्य हाच रमने ही आहत आह होते हैं, मेहमानों के आने पर निकारने रिकार्त वर्षतामें संवारणा कीशी भी कमानू गर्-गृहरच जिस कंगने स्थ्यहार करता है देवा ही करते हैं, अर्जू भी देवाके शेवने भी हैं ही निनके मेहमान समझा चाहिये।

यो सेवक गर्न-गंबिजोठे बोच पूजरे संबंधिजोठ येला व्यवहार करने करना है, पर जाने पर मुदार हायों छोडो-वहांको मेंट देश है, बहुत-मानिजींको करहे, गर्दाने आदि देकर सुग करना चाहना है, यह मानना है कि बौड़िनक वर्षने समय दिस्सा देना चाहिं, हुड़ीन्वरंको आयह करने व्यावे पास बुका जाता है और पूर्वे सर्प साननेते यत्याना है, यह रोज-जीवनको छाड़ का ही एसता तैयार करना है— महे बुनिज्यों व्यवहारने यह सब सच्छा माना भागा हो। बैना करनेते कारण दिन्म हैं सेवक वर्षाचे नेता-जीवनके बाद हारकर सानगी पाये कर को है। दिगी गेडकरे सेवनदा यह कैंग करना सन्त है!

बिन प्रकार नेवा-नीवन छोड़कर खबाड़े लिबे हर नार्नने पहले हुए आहे. दिखारोंने चीरे चीरे निनम्दे नाले हैं। सुपरोक्त सर्वीकी आपरें हाल कैनेवार्थ निकारिक सन्तर्वे की बीचित्रर आने कहते हैं को अब देखिये:

पहरा दिचार यह मारेगा : "मूर्त अपने कामधी शक्यी कृतियार पर मरा बरना चारिरे। हर साम कोगोंने पान निजा मानने तथा कोनी हुउ की भीर कोनी हुउ की में मुनने पहरेंने बनाय बनायी, स्थाम और वकरनेंडा चवार क्या शारूना और नेक बड़ा कोर तिकहा काने मंत्याको सबहुत बना पूरा। हिर निज्य होन्द्र कानने काम चयानुगा।"

भेरी भाग नहीं है कि जिस साह जाता बता होता बहुव समान है भी। वह साम भी नहीं है कि पहोंकी सामानेत सम्बाद सहसा बहुव वहते पहों। में किर सर्वाहके सहायकि हो बत्ती न सहस किने मारि वे हसारे बावधी प्राप्त केती के दिल्लिके सहस्व है जूनवी बहु सामाननाई हमारे हुए सम्बे दोव समाने हुँवे हैं।

दगरे, अँगे चन्दे जब तक देशमें योड़ी मंस्याओं है तब तक शायद मिल जायं, एल प्रामसेवकाँके लिजे तो हम यह बाहते हैं कि वे देशके सात काल मोकोमें बैठें। सत रुप्तके अत्राय के सात इत्रार गांवोमें ही बैठें और सब सोली शेवर गहरोमें नुकल पडें तो भी क्या स्थिति हो, जिसका विचार करने स्थायक है। और मान सें कि चन्दा करना जानान है, तो भी अपनी स्थित अैमी मजबूत गौर मुरक्षित कर लेता, अँकी हाकत बना लेना कि हमें जनताकी कोओ गरज ही न है, हमारे शामनेवाके कामके लिओ धातक है। असमे पहले तो हम ग्रामवानियोधे हरुग पड जारों और यह मानकर कि हमें अनकी गरज नहीं है, शायद अनके साम त्म क्योरता और अद्भुताना बरताव भी करने कर्ने । अन्हें भी हमारे कामके प्रति समता अवदा आदर न रहेगा। लेगा होना बया अपने बैठरेडी बाली पर ही इत्हाडी मारना नहीं होगा? शुरक्षित होनेते प्रशत्नमें दूसरे दोप भी हमारे स्वमाव और वार्पप्रणालीमें आये दिना मही रहेते। देशेना और बढ़ जायला तो हवारा अन भी शोपडीसे पनके मनान हमाकर सम्बन्धविधाओं बडानेश होगा, श्रेष बादमांने काम चलता होगा वर्ण तीन आदमी रतनेती श्रिकात होगी, हम अपने रेल-विकाय और पुरवर नवंगे सका हाच कर हों। जिसके अनिरिक्त हमें वालानिक योजनाजें बनावर वामवा विस्तार बिस प्रकार फण्ड श्रेकेन नारके संस्थाको स्थिति सुरक्षिण बनानेसे हमारा आराम सर गर्वीं में बाद हैं बना लेतेशले शेवकोशी कुमरा विचार बीमा मुग्नेगा यह

करशेका मोह होगा। और कामण विस्तार करेगा, सक्की वामसेवा मन्द यह जावशी और क्षेत्र दिन विना बुनियादक्षणे बगतेकी तरह हमारा यह पृथित दयसे बहाया हवा बाय खेवालेक हह पहें तो कोशी बादवर्षकी बाल नहीं होगी। देखें: "मुत्रे अपने मुद्दिन्यरोगर भार तो पूरी तरह अुदाना ही चाहिने और सबको सन्द्रीय देश ही माहिते। यश में जिल्ला नियम्मा हूं कि अन्हें सन्द्रीय देने शायब भी न बमा सही अलब्ला, बायनेवाको संस्थाने मुद्रे अधिक बेदन नही प्रांदना चाहिये। बहाने तो भै नियमानुकार ही सूता सबता कुँड नहीं सूता । मैं स्टाना सेवाबा बाम कररेके मणारा कुछ न कुछ नहायक चन्या बच्चा । में चार की श्रेन अनेह अक्षीत हुंदे गवता है, जिनमें मूर्व थोड़ा समय देना पह और फिर भी थेरी स्टाइटॉरक बाहर में अपनी तरह पूरी ही बाउँ। मृतन बन्धा लेशिया है, जिमतिने में बही बक्या। बोबो मध्यी जमीन बूंडबर गरीट खुरा। किर कोबी खप्छी रुवम देतेशाग विचान इंडबर अवान भूने दे हुना । विक्ती व नी अबे बंधी विन्ता बरनी पहेंची और न समरकी पुरवानो देशो पहेंगी। बाँद पर बेंडे बाबदशी होंगी पहेंगी। ब्रांश संबद्ध रतकर भर सेरी कराई वी भी मुते मुत्वे बहुव दिन मही सरावे पहेंदे। यह सी Ngue allt giftigitler et mein bi"

जिस प्रकार सेवक बानी जानकारी और होसियारीके अभिमानमें होया मृत जाता है। 'युत्तम लेती' को कहाबत पकड़ कर वह भ्रममें पर बाता है, परन्तु वह वहाबत पता बेंगी सेतांके किये कागू हो सतती है! जो सेती समय अपना परिपक्तों मेंट पदार्थ बेंगा पर बेठे आमस्ती दे, युत्त भेतोंको यह कहाबत की कानू हो सतती है! सेरफको सोचना चाहिएं कि जिस तपह सेनीका पत्ना करनेके कहा सामसेबनके केट भी परकार पाचना चन्छा के जिस वर्छ बाजिय पन्ना करवह कहा बागरीवर्क अहं भी विद्यानको रहा होते हैं। यह लेतर्य कीनवी करक बुगावेगा? यहे गांवकी रिगर्टि मुपारती है; जिसका यूनमें ब्यान रखा जा सकेगा? यह मबहुरिहे हाल किस तरहत प्राप्त करेगा? इसरे किसानों हो तरह है नही मेहतकड़ा लाभ बहुर बा लामणा करवा यूनके किये पैदाबारका बड़ा भाग रहते हैं। हो हिम्मत करेगा? यूनके नमने ही अब कोजी लागी। चन्या करनेही जैस के बात वह से मिल करेगा? यूनके समर्प ही अब कोजी लागी। चन्या करनेही सुने पैदा हो पत्र है। जिस्हिन्से असे दिचार वृद्धे बात्य ही सुने ही। विद्यान करेगा? वृद्धे का स्वत्य ही सुने ही। विद्यान करने ही अब भैसा असका द्विमुखी जीवन बन जायगा।

िकची सेक्कको सर्वियों अथवा गित्रोंका वस्त होता है, तो बुनके मारकत यह कोशी ब्याचार खड़ा कर खेता है जगवा अनके चलते व्याचारमें कुछ माग रखवा लेता है। और व्याचार तो ब्याचार हो है! जुबमें गान्येवाके विवासोको बायक होने देता पतितमूर्वका काम माना जावागा। स्याचार पुरू किया किर तो वीत मौका और जैवा संयोग हो जुक्का लाम जुजना हो चाहिय, विसमें आधानीत कायदा होता हो बढ़ी सम्बा करता चाहिये। यह धन्या करते लायक है और यह धन्या करते लायक गढ़ी सन्या करता चाहिया वह धन्या करने ज्यादक है और यह बन्या करने लासक वहीं है. जितनी बारोकीमें वो धाने जमें जुमसे कुछ नहीं हो सकता। पीसने-कुटनेकी निक्त हमानिकी दुविध्या होगी तो वह जिल चालू कर देया, किर अपने केन्द्रने आकर बहुनोंको चिक्तवां चलानेका जुपदेश देया और संभवतः खुद भी पीसने बैठ जादगा! मीका देविया तो जिलके कपड़ेकी दुक्तनमें या कश्रीके स्थापारमें हिस्सा एस देया और स्थाने केन्द्रमें खादीखा बतपारी बनकर किरागा अपने पास पैक्त जोरहोगा तो चूने असे वेदपारी क्यायोग जिनसे जच्छा स्थान पिले, किर भन्ने अबूच पेसेसे कोभी एड्के सिसे हानिकारक और गांवके जिसे विभावत धन्या ही बर्यों म बनता हो।

यह न समितिये कि सेवक छाचार होकर जब श्रीत धन्धेमें पड़ते हैं तब अनुका मन अन्दर्से दुसता नहीं होगा। अरूर दुसता है। परन्तु व्यवहार तो चलाना ही चाहिये, प्रतिष्ठाका जीवन तो विताना ही चाहिये और असके ठिखें कमात्री क्यि दिया कोणी चारा नहीं — यह खजार होनेसे वे मन भारतर की धर्म करते हैं और कभी क्यों पर्म के मारे बनने भोजका यह बहुत तेवाओं के शावियोंने मुख्य स्वतंकी कीमाय करते हैं। परनु भैता करतेंने वे सम्भन्ने अपरापम क्या नहीं हैं और अन्तर्य कोमोर्स मान-प्रतिक्रा शीरर सेवक होनेनी अपनी योगना भी गंबा देते हैं।

असे पन्ये करनेने पूंत्रीकी सकरत सबसे पर्टेंक होती है। रोक्करो समझी हुरवानी तिये बिना कमाना है, जिसकिने जुसे तो पूंत्रीने चोर पर ही करना होगा। सब सेक्झेंके पात यह जीर नूरी होता। जिसकिने में लाता हो आसामें कर्न केनेको प्रेरित होते हैं।

और लाभवाले व्यापार-मन्ये मिल लाना कोशी सबके लिने मोड़े ही संगव है? ये मिल मही सबसे, फिर भी लोक-रिवाबके सर्व तो करने ही पड़ते हैं। असे सेवकोकी भी अन्तर्में कर्ज करनेके सिवा और क्या सूत्र सकता है?

बिस प्रकार कर्जके रास्ते पर खेक बार सेवक छग गया कि खूनमें फंगकर खूते सामें-मीछे यपने विद्यान्तोको बीर सेवामय जीवन बिदालंके संस्ताको छोडना ही पड़ता है। क्यू करनेकी आदत भी जेक तरहका व्यसन है। पहुळे-गहळ जूवमें पड़ते समय सन् सातकारी करता है। परलु हम चेत न जायं तो सीरे धीरे अधिकाधिक कर्ज केनेला लाहस होता जाता है।

हमारे किशान बिज आताने फंक्टर विजये बराजर हो गये हैं, यह प्रामनेवकों हो िध्या मही है। जून आताने अन्हें छुड़ाना हमारे तेवारे कार्य कम्मना केर महस्वपूर्ण मा है। होका पहुर ही पदि चर्चना सम्मती वन जाय को यह साम पह के कि करेता? और करंका बोत सूने गावमें कब तक चेनसे बेटने देना? वर्ष करने हो मनुष्प निर्दोष क्स्सु बनाता है। 'हमें क्हा किशीना क्या मुक्त केना या छोनना है!' अंदी स्मानी हारा यह अपने-आपको भुकामें सामना है। परन्तु वेवकके कित्रे हो कर्मे क्षाना कम्मन अपने पंका कार प्रोह हो है।

पैसा कमाने ही ज्यालमा र्यंश होने के पुष्ठ पराणी पर क्या दिवस कर चूंठ हैं। श्रीस हैं अंक साथा है दूक्केप हर। मेरि तेयक नियन नया, नियन ताता, नियन ताता, नियन ताता, नियन ताता, नियन ताता, नया त्या ताता, नया ता

आरहर मिस्तर धेते विचार-विश्वमधे चंता कि बाद संपारने पारों और पज रहे ध्यद्यारको और सृष्टियान वरेते और माध्यको मुखाके किने दूरहे पत्योंकि और नीस्तरिया कोर वो पृश्चित बावतल करते हैं बही तब वरनेकी कारको भी दिस्सा होती। आप सोचेंचे : "मेरी संपा अने ही सेवाने किने स्वातित हुने हो, पतन्तु पहु

निरा अन्याय माना बायगा कि वह सेवकको बाजको रोटीके छायक ही दे। हम जैने सेवकों की बोमारी और बुझपेका विचार करके हमें आजकी जरूरतमे ज्यादा देता जुमका कर्तम्य है। और किसी धन्येको अपेक्षा हमारी संस्वाओंका यह कर्तम्य अविक है, नगेकि हमें देहातमें अनेक अमुबिवाओं सहकर रहना पड़ता है, बहाके बलवायुर्वे बीमारीकी संभावना काफी मात्रामें रहती है, हमेशा तंतामें रहना पड़ता है, कामनें भी न दिन-रात देखना होता और न छुड़ी मोगनेका मौका मिलता है, और बहुत बार हमारे हिस्से लड़ाजियोगे पड़ते ही जिम्मेदारी जानेके कारण खेलके कच्ट भी हमें भोगने पड़ते हैं। अस प्रकार हर दृष्टिसे दारीरकी विवाशी दूसरे किसी भी वन्त्रेते हमारे काममें अविक होनी है। संस्था बेतनको रकम निधिवत करते समय जिन परिस्वितियोका विचार करें, अँसी माग करनेका हमारा हक है। अने वेतनका क्रिक स्तर निश्वित करता चाहिये, ताकि समय समय पर हमें सवालकोका मृह ताकते न जाना पड़े।"

मर अपना काम करना हो, तो मेरी संस्थाको पेंशनकी कोओ न कोशी योजना न्यों नहीं बनानी चाहिये? यह व्यावहारिक न दिलाओं दे तो असे दूसरी किसी धन्या करनेवाली संस्थाकी तरह प्रीविडेक्ट फंडकी योजना बनानी चाहिये, जिससे में अपने वैतनमें से थोड़ी घोड़ो रकम नियमित बचाला रहूं और असमें संस्था भी अपना ब्रवित हिस्सा जोडनी रहे।"

असीमें से आगे चलकर जिस विचारकी शाला अपने-आप फटेगी: "मुने जीवन-

जिसके विचार यहा तक जायं वह अपनी मृत्युके बाद रहनेवालोंकी सुरक्षाके लिओ बीमा करा की समझदारी न दिलाये, यह तो हो ही कैसे सकता है?

में सारे मुरक्षाके विचार मजबूतरी मजबूत मनोवलवाले सेवकोंको भी जीवनमें समय समय पर कारी रहते हैं। यामदेवनाके तीरनमें भी जेंबा जया बारे बिना की रह सकता है? बादय कुनके पत्रेकी जिस्ताकों नारण कुन्हें ने अधिक मानार्य अति होगे। एक्मीर जीमारियोंके समय मन कमजीर हो जाता है, वह सात्रा विकार हुनी विना नहीं रहता। कामजे सज ज विदेश, वहु-सक्टर पीछे हटना पहे, तब भी हिमा शिस दिशामें चलने लगता है। समय समय पर आनेवाल जेलयात्राके बदसरों पर काश्रितोकी विन्ता खड़ी होती है, अस समय भी असे विचार मस्टिप्क पर आक्रमण करते हैं।

कोओ असे विचार करे तो व्यवहार-कुग्नल मनुष्योको असमें कोशी अनुषित हार्व

मालूम नहीं होगी, बल्कि जो न करे असे ही वे मूर्व समझेंगे। परन्तु आप जिस बातसे सहमत होंगे कि यदि हम सेवक सुरक्षा इंडने हमें और व्यवहार-कुनाल लोगोंके विचारके अनुसार चलने खगें, तब तो हमें देनकी हुछ भी सेवा करते ही आता हो। हो ही ती पहिले हुमार अगार करते हैं है तह आता वर मा सीने पर नहीं है, परजू हमारी मक्ती महते पद्म पर है। जिस मुगारिक मार हा से सीने पर नहीं है, परजू हमारी मक्ती महते पद्म पर है। जिस मुगारिक मार हा से सामा चीरत स्वेतार करते हैं किने मारे मार्थ है, नहीं मुलाह किनकी का मारि का है इतमर परना है। मार बात जिस तह दूसरोड़ी पुरसा भीर बीमेंके किमारी हो हुन्हर तिरस्कारसे बुनकी तरफ हंसते हैं, बैधा ही भाव हमें बंत तक कायम रखना है। हमें अपने केबाके काममें रख है, हमारा यह बिस्तास है कि वह बीबन अपेप करने तथायक रामा है। हमें बात्ती बताता पर बेस है, हमें बपने राप्टू पर पढ़ा है और हमें रारोक्षर पर पढ़ा है। हमारी यह पढ़ा ही हमें चाहे जीवा आफड़ते बनारेगी। वहीं हमारी बनावी हुआी बुनी और बढ़ी हमारा भीमा है।

द्वार जुलाही और नमें सुनवाले युवक हैं, विविक्ति आपको श्रद्धानी यह बात स्वाभाविक प्रतित होती है। जब जिला पर यंत्रा होने लगे, गविष्यकी सकामारी और सीमेंक रिचार आने लगें, तब समझ जीविब कि हमारी जवाबीका वानी दकने लगा है और हममें हदाया पुनने लगा है, जिर चके हमारी जुला २५ वर्षकों हों और हमारी

धारीर लोहे जैसा मजबत हो।

बृत्यमें किया प्रकार बरना कियों भी मोजवानके निर्म नावन भीता है। बीर संस्त दो कियना ही बूता हो जाय किय भी मुझे अपना मन बना अपना प्रता होगा। हमारा काम करका है, वाहर्मका है, वजन बच्चावहता हो। परनु राजन ही मुखर्म निरन्तर नमें नमें अनुभव और नमें मने प्रकोग होते कुनेके कारण यह हुएँ मित्र नमें और निरम क्षाव का का का है। वस्मातानी प्रमंता करें कि हुम स्था ताने तथा किय ही को रहे। कारी है। वस्मातानी प्रमंता करें कि हुम स्था ताने तथा किया है। कारी है। कारी की स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान

## प्रश्वन १६० हमारा जाति-सुधीरे

हम सेवक अपने रशी-बच्चों और कुट्टीन्ययोंके प्रति अपना वर्ष किस तरह पार्ने, सुनकी सेवा दिन दमसे और किस पावनासे करे, जिस वार्ष्में इस वाफी कम्बाओसे विचार कर चुके हैं। आज मैं जातिके प्रश्नकी चर्चा करना चाहता हूं।

याई भारममें हुम शाह्यकों छेनर भंगो छक वस नातियों के लोग भेरताण पहुंचे हैं मीर प्रित एस्ट प्यवहार करते हैं मेंने के कातिये हों और बेक निवाकों सेतान हैं। आम तीर पर किंद्रें नातिक बनान सम्प्रण नाता है—ज्यां है सानेनीने और प्राच्यातिक नगरन—मुक्ता हम सेक्क पालन नहीं करी। हम वस देगोलेके साम् प्रयोग का पहिन्ति और पाण निकार सेका भर्तिकों हैं। हम प्रश्नारण तो रख ही केंद्रें सानते हैं? सेक परिवासिक हम तक की साम निकार करते हाम साम करते हैं, और साम बेजम प्रयानका स्थापक करके प्रोज्य करते हैं। प्रश्नामें हम क्षेत्री सामाराण वस्तु करते हैं, अंका हमें सामा कर नहीं साता

कभी कभी जब पुराने विचारोंके कोशी मेहमान आ जाने हैं अपना प्राप्तवासियोंके अपने बुद्ध सनै-सम्बन्धी आते हैं, तभी बाद आता है कि हम समावर्ष प्रचलित पाति- स्पत्रमारे नियमोने अलग प्रकारना स्पतहार कर रहे हैं। हमारा आतरण देशकर अन्हें योदे दिन सी बड़ी परेशानी होती है।

भेर गरफ वे देगो है तो दूगरे जानि-मात्रियोंकी मुख्तामें हम अपने व्यवहारमें अपिक धर्ममुद्धि स्पतं जान पहा है। हम दूसरोगे ज्यारा मंद्रम और मारानि ग्हो है। धन-सपटक साम मुक्की सपते, पुरानी संस्कृतिके अनुसारिकार जैमा सरमा सानी हैं सीर मंदी भारी पहनी है, गयरे पाननका चोडा-बहुन आयह रपने है, और मधीर हम न देवाल्योमें जाने है और न मध्यान्वन या होम-हनत्वा पुराना की सप्ताने है, किर भी श्रद्धांगे प्राचनायें करते हैं, भनन माने हैं और गीना-गारायण

हुगरी तरफ थे देमते हैं कि हम सबको छुने हैं और नबर्क साथ बैठकर मार्च-पीते हैं। शुगमें न तो ब्राह्मण-पंगीवन कारिनेद हैं और न रिट्ट, मुख्यमन, भीताओंता सनेदर है। परमारामें चनों आ रही व्यक्ति-व्यवस्थाके अनुसार हो यह दिल्ला अर्थकर पाप हैं? कैंसा धोर अपने हैं?

शुनकी पुरानी समझमें यह बात बानी ही नहीं कि बेठ तरफ तो बैना घोर सबसे बीर द्वारों तरफ अुरानेक बाकी निर्देश जीवन — ये दोनों हमसे बेठवाप केठे रह तरते हैं, हम कीत पाफने साक्ते जाक क्यों नहीं मतते हैं जुकते पुरानी विचारपारिके अनुसार तो हम सारती, कम्मद, कमदी और पारी होने चाहिये।

साथ ही, दूसरा भी विचित्र दूदय अुन्हें देखनेको मिलता है। अुनके सवातीय छोगोंर्ने ाप का, क्षाप ना राजपन कृष्य नुष्ट दस्तका स्थलता है। कुन्छ क्षाता ने नार्य ह्यारे थेते सेवानार्य पर कार्य हैने कुछ ही सावना है। वार्यकार्य तो दिन्यां पुतियाको रोजित जीवन बिहाते हैं। बुनमें से व्यादासर मारित्य-यहस्याके नित्यांका सावन करते हैं, अयदा गांवमें साने-यान्यांच्योंके बीच खारे हैं तब सावन करते हैं। है वे कोर्य समय दोगाने स्थाप पहलते हैं, अक्ष्य जातिस्थाचिक साथ सावन्य सवदर बाते पर साड़ी सन्वत्योंकी चार बायकर धर्मकी रसा करते हैं। वे हरियगोंकी अपने पायना पालाना साफ करनेके लिले भी घरमें आनेकी छूट मही देते, फिर अन्हें छूनेकी तो बात हैं। कडां रही ?

पुराने लोगोंको यह सब सन्तोपजनक मालूम होता है। परलु ब्रित मूनर्रही पमड़ीने नीचे देरों तो जुन्हे क्या दिसाओं देगा? बीड़ी-तम्बाकू और खुनसे भी गर्ने स्थानों पर अुर्हे आपत्ति गही। वे साने-मीने और बोलन-वालनेंगें कोशे संगय सा स्वच्छता नही रक्षते, खुन्हे रोजवार्यो सच्नाठकी परधाह नही होनी। बुन्हें गृही-गांठे और तरह-परहके कपड़े पहनकर जातिमें दिखावा करनेकी आदत है। पर्छ वे स्वियोंके साप, मान्यापके साथ अवमानना, जुनुतताका जोर धर्मुका बरात करते हैं। अितके कहाना, पुराने कोम ध्यान नहीं देते, हालंकि ये जानते तो हैं कि ये कोम स्पर्मासर्पर्मे घाषद हो कभी व्यक्ति निवसोंका पालन करते हैं।

अन दोनोंमें से बुजुर्गोंके हृदय किसे आजीर्वाद दें ? दूसरे लोग जातिवालोंके बीच बाते हैं तब रायके जैसे बनकर रहते हैं और कुलकी प्रतिष्ठा बनाये रखते हैं। मौदा देसकर कारितांन देकर यूपर्य नृदि भी करते हैं। यह वस बुगुरोंको क्या तमाता है और मिससी दक्कर भूतका समर्थी सावरण ने यह केते हैं। हमने वर्धमक्ता बेंगी कोणी थीन है, यह बुनकी बाता स्वेशाद करती है। विव्तिकों ने हमें याथ नहीं दे सबये। परन्तु हम जादम्यावर्थ बुनकी बिजनवकों पक्का पहुँचतों है, यह बुनके कींसे सहन ही सबता है? म हमारा व्यवहार सहन होता, न हमें चच्चे दिख्ये पाप ही दिया जाता, किल प्रकार हम दो सच्छते जूने परेसानीयें बालने हैं।

यह तो पुराने चरमेवाले बुढोकी बात हुआ। परन्तु आपमें जो नये सेवक आधाम-प्रीवनका स्वाद लेने लभी लभी आपे हैं अुन्हें भी यहां विचारमें पड जाने लायक महुत्वती सातें देखनेको मिलेंगी।

यहां छुमापूर्व और जोवनमें नार्तियंद नहीं रखा बाजा, जिठना तो बाप पहिलों बाजर खार्य हैं। बागरे जिनने देवार होरे पर थी मारकी बहुउती कांग्रें परितारी होंगों और हुए वहीं नहीं नार्गा पर वह हम विचार करेंगे और यह देवेंगे कि हमारी अन विभिन्नतांकों वंग्रिं कोंग्री न कंग्रेंगी जुन्य हेतु किय तरह दिवा हुआ है। जिनता तो आप देवेंगे ही। कि हम जो हुज करते हैं वह धर्महिंदी ही करना बाहते हैं। हम रोक्स हो साम देवेंगे हो। कह मा जे हुज करते हैं वह धर्महिंदी ही करता बाहते हैं। हम रोक्स हो साहिंदी अप यह की पेर्नित हम पुरत्ने कोंग्रेंग हमने दी हिन् जिसमें बाहिंदी आप साहिंदी अप यह की पेर्नित हम पुरत्ने कोंग्रेंग हमने दी हिन दिवानोंगे दुवारी है। हम पिछानी पीड़िंग कुणस्वार्थियों तरह बारों वादि-ब्यस्थानों कोंग्रेंग हम साहिंदी अप यह की पेर्नित हम प्रतिकास बढ़ी मानेंद हम सुपारक तो बयार है, परनु पिछानी पीड़ोंगे मुणारवारी और हम अंग महिंदी हम स्वार तो सुपारी देवनेवारे लोग हमें सुन्धी पीड़ोंगे विद्यारी बीट हम अंग मही है। हिए भी

जिन पुराने मुखारवादियोचा गुपार कैया था? वे तो परिचमते आधी हुधी नदी सम्यानकी तहन-प्रानने अपने ही मने वे। अपने देखकी तमाम बारोने वे सरमाते थे और परिचमकी अली-बुरी प्रत्येच सम्बुचा अनुवरण करनेने ही बीवनकी मार्थका मानते थे।

ये अपने गोरे मुदशोन तीने ये कि हम आरक्ते अवनती और निष्ठों हुने मांग है, आनिमंदी, धर्मेनों और अपनोक मेरीने विज्ञनिक हो यन है, और किलांकने गौराव अनुश्रीकों पुताबी करते हैं। योच्य हैं। अनुष्ठी सबसे मदी आहाशा यही रहाते सी कि किया मंत्री कामुस्तामों ने मेंने भी हो कनन हो जान और हर बानमें गोरे साह्योगी नहन नाने होते साहब बन आहा।

रणहोनें बुद्धि अपने अर्थनमा अंदली वाति-साम्यांका तरीवा छोडकर गोरे गाहरोधी परिणक पट्नता गुरू वर दिया। और यहाकी दरसोर्ने भी कूटनीने और पुरत कोट-पडलून वर्गराने जुन जाना पनंद दिया। पानिष्याने के सरमाने भी, जाते कम्मिने ककानों अंग्री तियाने तो, सार-देश, तीजनती बरीन अंग्रीवें ही बोतने और वहस्वसार करने तो। मुनी पत्ती अंग्री तित्तीलों ने हो गो बोति के बहस्य काम अंग्रूप तो ती देश गाने में और वृद्दे मान्याने तो के बितने लिल्डा होने में दिन करी तार गान विवास नाम के स्वत्य कर्म करने विवास क्यों में दिन में तार मानि

साननारके बाबरेमें भी बुद्धे गोरोड़े पासने किया करीनता होना पड़ा की मित्र पर नेड़िंदे बनाय हमारे लोग बड़िन्सोड़ी नगर बनीन पर नेड़िंद काय हमारे लोग बड़िन्सोड़ी नगर बनीन पर नेड़िंद साथ इंग्रिन्सोड़ों नगर हमारे लोगे हैं! और गानुसांड हो बेंदे गात मींडा नेया पुड़ांटे प्रति जमारे ही पूगा बरवा नीज नेते हैं! किर नोरोंडा हम्य गामत मुद्दे भागी मेत्र पर दशान बहाने हैं?

बार दे कि हम बायमवार्ग नेवक मुमान्क है और वहबुनने हुनार इस्ते-बान है। परनु अन मुमारकीम हमारी जाति बिन्दुन बन्धा है। उत्तर मी नहें ही होती है और इन भी नोदेश होता है, परनु दोनोंकी बाति हो बन्ध-बन्ध होती है न?

जानि-व्यवस्थाने सम्बाधमें हम जिल प्रवारके मुवारक है, सुनके पुराने तलाँने वे किन्हें हम गाँते जैसे कीमती मानने हैं और दिन्हें रोजके समान, जिल्ही वीमी ककातीलनें सुनरें।

जारियों में के जारि खूची और मेंक वादि योची, नित्त पुणती बराता है रने छोड़ दिया है। पुणते लोगोंने तो बाह्यतांगे भंगी तकतो बूंची नोची जातियांकी मानो करनवर गोंग्री हैं। बता की है। यूगमें कीन दिनके हायदा था जबता है बार कीर लिये छू तकता है निवका कनवढ़ धारण बता दिया पया है! बूग होगोंग्रे दिनके छोरको जारियोंग्री तो छुता भी नहीं जा तकता और तकते स्वासित आदिकी दी परछानी भी नहीं पहने दो जा सकती, थेंगी व्यवस्था नर दो गर्भी है!

यब भीरवरकी राजान है— जुनमें श्रृंवानिके भेर मानता हमें महागर दिशामी देश है। मनुष्य जंना मनुष्य — जुनसे यह बहुना कि में तुने सुन्ता नहीं, तेरे साथ बंट्टर सार्जुमा नहीं, तेरे पड़ेका पानी नहीं पोड़्या, तेरे तकेंडी रोटो नहीं सार्जुमा, विवार पड़ा अपमान जुनना और क्या हो सहता है? जुनेका और में दूस क्या मान्यताने जंना भीर कार्यमान और कोनता है? केंद्रिक हम तो देशपचेंडी स्त्रोतार करतेवाल टहरे; हम अभियान रहीं तो देशक केंद्रे बन सनते हैं? और विशेषा संसा स्वामान करें दो जुनको बचा देशा कर सनते हैं?

पुत्राष्ट्रा और कान-पानके रियान वाति-व्यवस्थाके अतिरेक है। हमने बाँहे सुरुषम बुल्या छोड़ दिया है। हम यानते हैं कि जानियां यो जिस मेंजको यो कार्ने पुद्ध हो आये ी।

हमारे व्यवहारसे जातिवन्यु दु भी होते हैं, कोचमें जा जाते हैं। परन्तु हम पहलेके सुधारवादियोकी तरह न तो अनके साम शगडा करने जाने है और म अनकी निन्दा करते हैं। वे हुमें जाति-सहित्रत कर देते हैं तो हम प्रधानों कुमते आहेतार में हम कर सेते हैं, बुततों नेता करते किये बदा तकर रहते हैं, और बृतते तरफों किया का कार्यों के किया कर की किया कार्यों के किया कार्यों और सुरियाओंका वित्रतान करते हैं। विकास परिणाम करवा हा रहा है। दिन-दिल बुतका रोज कार्यों के साथ होता जाता है, हमारे आवरणके प्रति वे बुतार मनने जा रहे है और छत्राचन स्था सान-पानके मेदोहे रोग जातिके प्ररोपमें से भी हटते जा पहे हैं।

### प्रवचन ३४ सच्चा धर्ण-धर्म

जाति-व्यवस्थाके अनेक करवोके विरुद्ध हमने विद्रोह किया है, परान्तु धवींके बारेमें जातियां जिस सिद्धांत पर ओर देवी हूँ सूने हव अन्त करणपूर्वक शिरोपार्य करते हैं। वह सिद्धान्त क्या है? "वेटा बापत्रा पता करें। अधिक दाया कमानेके क्षीममें दसरी जातियांका प्रतिद्वश्ची वनने न दोडे।"

सबी तो देनिर कि जो छाग साने-रोने और सुवास्त्रके जानिषमंका पालन करनैमें बहे शहर दिखायी देते हैं, वे जातिके जिस मूल धर्मेश पालन करनेकी जरा भी परवाह नहीं करते; और हम जो जातिप्रयाके विकद विद्रोह वरनैव ले माने जाते हैं वे अस पर गोहित है।

क्पोरेना लीम मंदि जातिबंतुत्रोमें निन्दाका पात्र माना बाता ही, सुमछे हुनियामें मिजनत-आवरू बढ़नी न हो और जातिना थया करते हुने स्वाधिमानपूरिंग सुनारा हो। पाता हो, तो ननुष्य काहै जिस यथेके शीछे बतो पड़े? बयो हुनरोके यंथोमें हिस्सा बंदाने जाय? ननों अपने धनेने थीशा-बढ़ी या मिठायट करे? बतो हुनरे कोनोकी

पूस कर सुद भुनकी मेहमतका कल पृथये?

दिसी विणयको कार्यका लीम होता है तो वह येक जपहना माल हमरी लगह लाने के जानेबा अपना जातियमें छोडकर कुटाहोंके धड़ेमें हाथ झालता है। यह सुद करपे पर बैठता और अपने दोनो हायाँने बनता सब तो हमें बहन अंतराज न होता; हम यह मान केते कि बांबर्स केंक और जुकार पैरा हो बता। परन्तु मह तो मैहरी मुकाहोको जिबद्वा करके अनके हाथोंके हारा वषदा बुनना है, जिल सीलतर हराएँ मुकाहोको जिबद्वा करके अनके हाथोंके हारा वषदा बुनना है, जिल सीलतर हराएँ मबहुरोदे हायोंने बातता है, पीजना है और बुनना है, और मुनके परिपक्ते फलवा धोपण करता है।

कोशी विमान रएवेके सोममें एडता है तो धेवीवा जातिवर्ग छोड़वर ब्याचार करने हाता है कि बाकार पेंचन धान करना है ता पाला अध्यान अपूर्ण करने हाता है कि बाकारमें दिन पीजोड़ी अकरता है किवादा दिनार छोड़कर बहु यह देवता है कि बाकारमें दिन पीजहे कुद पेंते पैदा हुंते हैं और दिर खुने देवा करनेंत्रे तिने सेंदड़ों सबहुरों और बैल-बोहिनोचा पड़ोता बहुत्तर बुन्हें निपोड़ केता बाज ज्लाहोके मोहल्ले देखिये, रंगरेजोंकी बस्तियां देखिये, मौबियों और

क्षड हम जातिके महाननी अथवा पचायतीकी सस्याना विचार करें। आजनस

२८

है। लोनकी कोजी सीमा नहीं होती। जिसलिजे वह गांवकी जमीनको अपने हाय करनेसे हिनकता नहीं और खुद परिधम करनेवाले किसानको मूमिहीन दना देत है। पैसाबाला हो तो ट्रेक्टर जैसी मशीनें लाकर बुन्हें बैकार कर देता है। यह जाति पर्मका कितना भवकर द्रोह है? असे थोड़ेसे लोभी गावमें निकल बाते हैं तो गावने किसानोको किसान न रहने देकर मजदूर बना देते हैं, जातिका घंपा करके आनग करनेवाले मोहल्लोके मोहल्लोंको बेकार और दरिद्र बना बालते हैं. और अन्हें पेर मरनेके लिये जहां नहां भटकनेवाले बना देते हैं।

चमारीके मोहल्छे देखिये। पैसेके छोभियोंने सबको अवाड़ दिया है। बकरोके बीचने घैर निकल जाता है या मुगोंके बीचसे गीदड़ निकल जाता है तो भी शितना नारा नहीं होता । वे केंक या दो प्राणियोको सुठाकर भाग जाते हैं; वे पबसहर फैराते हैं परन्तु वह बोड़ो देरमें मिट जाती है। लेकिन पैरोके लोभियोंने भीनी रियति पैदा कर दी है मानो लोगोके बीच रोग फैल गया हो और बुसने सक्की मतम कर डाला हो।

तच पूर्धे तो जातियोंको हम सान-पानका धर्म छोड़नेदासोने नष्ट नही रिया है। परन्तु जिस पर्वेके पर्वको आग लगानेवाले लोभियोने ही बुनका सत्यानास किया है।

सरकारी मदालदोके कानून थल पड़े असलिओ अनका बल घट गया है। मृनकी माजाको कोच पहलेकी क्षरह नहीं मानते। फिर भी बहुतसी जातियोमें यह गस्पा भारी शहरयो पर जबरदस्त हुकूमन चलानी है। रोटो-व्यवहार अपना बेटो-व्यवहारके चत्रे मा रहे बातुनको कोशी बोहता है, तो ये पंपायतें जाति-वहित्वारका सस्व भुगकर सूने बसमें करती हैं। जातिनीज देनेके जवसर पर यदि कोशी झाना कर्नव्य पानन न करे और जाति-भानियोंके विष्टाधके हककी बार दे, तो बुते भी राजा देकर में दिवाने लानी है।

परन्तु अत्यन्त बल्कान पवायों भी अपनी सत्ताका जिससे अधिक *भूगोग* करती नहीं देखी जाती; और नाममें की जानेवाली यह गता भी देसे गोरेसी बटारी मारने जेंनी 🖟 । कोंश्री आधिक दृष्टिन बमजोर हो रहा हो और वानि मोनोडी मोद न दे भने, तो अमधी गंधा बरतेके बबाय पंचायत भूगे रहाति 🏌 मुने परवार वेचनेही सददूर करती है। बैनी सत्तावा और शिंग नगर वर्ष

विचा जाते? वार्तीय पंचारतोकी समाके सूच मार्गर्वे ब्रुप्योग होनेके आन्यत बहुत 🗗 कम बुरारण देने जाने हैं। गणन और ताही पीतेशनी जानियोधी तार्थन की कर्री दिन क्यमंत्रहे रिचंद्र बयन लगानेही यटमार्ने हुवी हैं। बरनागंट जन्मायटे निगर्ने कर-वन्तीते मृत्यावृत् भेती सहाधिया छेही नहीं, तब विमान वानिने बातीय स्थितका

ब्दर्वे दादी जारीत दिश या।

परंतु जातिसत्ताना अंसा स्वरूप तो तथी देगनेको पिलता है, जब जातियोंके परंतु जातिसत्ताना पंतर हो और नये बुनवाले कोम संज्ञित के ति तनोगुनो पंत्रायांकी परवाह न करके जुनके बिलाका ति जुनवें । देगमें राष्ट्रीय सात्तारण जमता है तत ज्यास्तार तो पुरानी जाशिय पंचायने जुनते प्रिकास हो ही रहुत पत्तर करनी है। किर भी मधके साम अरहकों भी वानी मिल जाता है, किम व्यापने जातिकों पंत्रायों में पर व्याववार प्रवाय पहुंख है। वे घारी-पायोके तमेके विवादों, केरे-देनेके रिवायों में पर व्याववार प्रवाय पहुंख है। वे घारी-पायोके तमेके तमारों के विवादों के विवादों में प्रवार करके यह दिखानेका प्रयान करा करनी है कि वे जीवार है।

पहिल्ह विद्या, जातिक कोच आजकार जातिक जो पर्ध करते हुँ वे केकत प्रीतिक विद्या है जाति केता प्रीतिक विद्या है मुख्ये तरक ग्रुप कर ही प्राप्त है। दिवारिक प्राप्त होता है। पंचावर्ष मंत्रीक हो। दो अपने पंचीवं सातकार दिवार कर सह सही है, व्यवं काण कर सकती है, यदीनं कर रासती है, यदीनं कर रासती है, यदीनं कर रासती है, यदीनं कर रासती है, यदीनं कर सह सह के स्पर्त काण कर सहती है, अपने स्पर्य हार्ड काण कर सहती है, अपने स्पर्य काण कर सहती है, अपने स्पर्य काण कर सहती है काण कर सहती है काण कर सहती काण कर सहती काण कर सहती काण कर सहती है काण कर सहती काण कर स

पार्टिक बालक केवल जातिका पंचा शीलें, यही न रुक्तर से पंचारतें जुन्हें पुरुर खनींगा पिता देखें भी योजना बना शली हैं। किशानीके छड़के हुक परणा जाती हों तो भी जुन्हें व्यावनकर पड़े-किश कोमेंक समने मोचा देखा। पड़ना है। तुम्हार और पमार्ट्स छड़कोंको जपने मर्द जाते हों तो भी पड़े-फिलोंको वार्ने में नहीं समझ सनते और सर्पीयना होते हैं। मिसना और लगा परिणाम है। एक्ता हैं। लगिनेंड करने पर पहीं जयर पड़ने हैं कि जुन्हें भे पहें नो बोक्से कड़ बना देवाने सीर जातिकित हैं। व्यावनों जुन्हें जाने पत्नेकी भी पूरी सालनोंब पिता नहीं मिसनी, तो पहर रुक्तिभी मिसार जिलाकों की बात ही कमा की जार?



38

कोगोले जित्तक है।य जो पंता लगा वह पकड लिया है। कुछ लोग अन विदेशी व्यापा-पिपोक बीर अनुकी सरकारके दकाल बन गये हैं। परन्तु शर्वश्वास लोग ती अपने पंत्रे और पर्य लोकर दरिस और जड़ बन गये हैं। आज अँशी दिश्तीर हो गजी है कि जातिके पंत्रेंसे चित्रता एत्रीवाला मुको मतता है। सारी जाति-व्यवस्था शियिल हो गजी

-सच्या वर्ष-धर्म

हमारा देशकार्यमें रूपना भी जातिके प्रति पाप करनेके बरावर है। किर भी हम मानते हैं कि हमारी देशसेवा सब बाडोको देखते हुने जातियोको भी अपर अधारी

हैं। अपनी अपनी जातिके पंरे करते हुने अनेक जातियों के मंद्रले आनत्य विकास करते थे, लिएन आन के जुना हुं। यह है। जबने पते तो सार-रोटी मिलनेन से पोप साला- काला जातिन समान है। जाता है। हम तो हम हम हम तो की लिएन हों से पान करते हैं। यह तो हम ते हम तो हम तो कि लिएन हम तो हम त

सीनपुंति ने निक्ती तरह नाम करता पहुंजा है, भैंबी अनेक प्रकारको समझूर-जातियां निकल मात्री हैं। प्रमुख्य-बार्डिंग प्रदेशकारी नियत्त्रेवाली तरह तरहूंकी नारहुनी मार्टिजा भी रहे। हो गत्री हैं। मार्टिजा भी रहे। गत्री हैं। क्या है। स्वाप्त कार्याच्या तरह हम थोचे जाति-मार्टिग्राव के रिक्ट मिर्टिज कार्या के रिक्ट के रिक्ट के स्वाप्त कार्याच्या करते के रिक्ट कार्याच्या

मुनकी मत्री जातियां बन गयी हैं। जिन्सानको जिसमें जड़ मद्योनोंकी तरह अयवा बिना

चिपटे रह सकते हैं ? हमारे जीते सेवकांका आज जेक ही वर्ग है — विदेशी स्पापार और

सुसे देश पर घोषनेवाले विदेशी राज्यके विकट युद्ध करना। हमने स्वरेशी और स्वराज्यके प्रमोको देशमें किरसे स्थापित करनेवा मीनिक धर्म व्यवनाया है। बाज तो बही हमारी जाति और बही हमारा पर्म है। बुगमें हम विवय प्राप्त कर की तब देशने गांवीय अपने बुद्ध विद्याम गांवीय और ब्यादियोंकी रचना किरसे धही ब्यादियांकी रचना किरसे धही

भिस अयंगें हम भिसी भी जाति हैं हों, सी भी जो पंत्रे सच्चे राष्ट्रीय हैं, जिनका नास होने के साथ राष्ट्रके प्राथ निकल गये हैं, जुन सारी और पामोदोनों में इस नों हुंगे हैं, हम खुद जिन्हें सीखते हैं और कोगोर्थे भी फैनाते हैं, जुनकी प्रतिदात बड़ाते हैं बीर अनके समझीने जसते हैं।

बिस दीचे आप देश सकें कि जाति-व्यवस्थामें युवा हुमा सेक मर्नकर जहर निकालनेका भी हम प्रयत्न कर पहे हैं। समुक घंता मैला और अपुक मुनला है और मुनले कारण अपुक जाति अूची और समुक नीची है—पह विचार ही यह जहर है। हम सब पाट्रोब घंबोको समान सावरके साथ करके शिख जहरकी निकालनेकी कीविया कर एके हैं।

जुलाहेंका पेशा संस्कारी निस्वार्थ सेथकोने वयना किया है, अतः अब जुलाहा नीचा और अधुत रह ही नहीं सकता।

हलके हिल्का काम भगोका माना जाता है। यह भी हमने जपना किया है। यह माम समण्ड, सरक और सुन्दर बंगोस के किया जाय, सिसकी कलाका हम विकास कर रहे हैं कि सित्र जाय, सिसकी कलाका हम विकास कर रहे हैं कि सित्र भीत सित्र पर वह जारी में तीन कर रह वह नहीं में तोन कर रहे हैं कि सित्र भीत सित्र पर वह जारी में तीन काम करने हैं कि सित्र के साम किया के स्टिक्ट काम कर रहे के समान्द्र सित्र के सित्र मुक्त माम है। याना से साम बाहित काम कर किया के साम किया किया काम सित्र के साम के सित्र आप की सित्र काम कर काम के सित्र मुझे करने काम कर की साम कर काम की काम कर की साम काम कर की साम काम कर की साम कर की साम काम कर की साम काम की की साम कर की साम काम की की साम काम कर की साम काम की की साम काम की साम कर की साम काम की की साम काम की साम कर की साम काम की की साम काम की साम काम की की साम काम की साम काम की की साम की साम की की साम की साम

नीचेम नीचे माने जानेवारे पंचोंडी और बुनडे अस्ये जातियोंडी प्रिन्टी .. यही रास्ता गदी है कि जुन पंचोंडी प्रतिपिटत सोग करने हुए। हुए ... यह रास्ता अस्ताया है। जिसाहिजे हुए देवमें यह परिचाम भाषा हुआ साम्रा हुआ प्रपन्ना देवा पेडे हैं।

#### प्रवचन ३५

## सुधारकका कन्या-य्यवहार

अत्र जातियोके गंत्रंत्रमें मुझे बेक ही बियनकी चर्चा करनी है। वह है वर-कर्मा-व्यवहारका । जातिया मोजन-व्यवहारको तद्द जिसे भी बणना साम्र विगम मानदी देसी जाती है, और कुछ बच्छे परनु अविकास हानिकारक नियम बनाकर में बरदन करोताले जातिक कोमों हारा बुनकर पालन करनी है।

थैं हे सब लादियोगें जूच-नीचकी पीडिया बना दी गयी है, वैंसे प्रत्येक जातिके मीतर भी जूके हुन और नेलें कुन्नी मीडिया बना दी गयी है। शहरेने निजाती, मिमीर जीर शामिलपारी बाति में के गाने वार्ड है। वेज कुन्य हुननाकी प्रश्नी क्या कर प्रश्नी के प्रश्

जातिके पंच सुण्क कुळराके होते हैं, जिस्तिकों वे पक्षा विकार राज्यानी सिकास की ही सकते हैं? परन्तु जातिका भीचा माना जानेनाका वर्ष कभी कभी विद्राह कराता है, क्षेत्री किया है बाता है और अपनी कमाने कमाने कमाने कमाने किया निकार किया है। व्यवस्था कमाने कमाने पत्का कराता है। की विद्राहणे को सामित उपलब्ध कर मिनता है, परन्तु वह कहान हो। दूसरे के क वहर मिनता की ही तो हमाने कमाने की किया की किया है। वहर्ष में के कार मिनता की ही तो हमाने कमाने की किया क

जानियों में बारी रचना जूब-मेंक्ले नेती और निश्वाधियान पर ही हुआे है। विशोष से हुए और भी अंतर और म्यून-आविष्का साथ करनेशा देखा स्वाधियां पर है। जून कुलोग बहा अनियान यह होता है कि जूनके तर्हत तो पालने से ही न्यारे कार्युक्त किसे बात्य कर निर्दे आहे हैं। यह हुआ बाल-स्वाद्धि रिपालने पृत्व। मुना दूसरा अभियान यह है कि हुआरी कड़िया विषया हो जाने पर गारी युम पीतन बयायना बत पाली है. हुकने कुकों वा आदिसोकी कड़ियां दिस्स विगोके पर नहीं बैठी। यह हुनी बाल-जिन्नाओं हे दुःशी और अपमानिता जीस्त मुनियाद।

हम आजमवानी सेवक जिस सिदानको अनुनार ही बनते हैं, या हमें बहता माहियो आज अधिकास सेवक आल-जिसारहे तो चुनन हो रुपे हैं। विकास रिवारी ने वाहतार लोग पूर गये हैं। पप्त मुने बची तह अनी रिचारी नहीं रिवारी देती, जितामें हम छात्री केच कर कह तह सह कि सभी युवन हुकती तरण इंदि गर्दे दौड़ाते। हमारा आवर्षो सेवा, धरीर-प्यम और परीक्षेत्रा होते हुने भी नत्याके विने सैते उन्हों ते तुने भी कार्यों के प्रति में प्रति प्रति केची मुने केची कार्यों के प्रति प्रति केची महिता आवर्षों प्रता स्थारी प्रति क्षेत्र केची महिता कार्यों केचा केची प्रता सीव प्रति स्थार केची महिता कार्यों केची महिता क्षेत्र क्षेत्र केची कर करते।

फिर भी, जितने सुधार तो सामूली ही है और कुन्हें जातियां सहन कर लेगी हैं। परन्तु सेवक मंदि सही तीर पर व्यवहार करनेक आयही हों तो सुन्हें जिल्हें भी लागे बदता परेगा।

हुमारे किन्ने जातिकी चारतीवारीमें बन्द रहता क्षमस्य अर्थस्य है। जानियों आजकी प्रायह अर्श-मणी और क्षित्र-निम्म न हों, तो वार्तियों से ही संत्रीय देवेबावें बन्धे मोड़े दिवेबावें बन्धे मोड़े देवेबावें बन्धे मोड़े देवेबावें बन्धे मोड़े देवेबावें बन्धे मोड़े हों से किंद्र मान्यावें को मान्यावें को मान्यावें को क्षायह को क्षायह संत्रीय की क्षायह को क्षम को मोज़ हों हो को किंद्र स्वयाद तर्द्ध सर्वियं व्याता नियास को क्षम को मोज़ पड़े हैं के स्वयं के स्वयं

दृष्टिसे देखें तो आजको जाति शांति हो। नहीं, नेवल जैक कैमेल सम्मूमेला है। वह जाति नहीं, परन्तु भवंकर संकर है। असमें से वर्शनन्याके अच्छे जोड़े जुटाना समध्य असमेन ही है।

विसर्क दिला, हम पेकाकीर जीवन राष्ट्रीमता, ताम बोर तेना पर रहे हुई हो हैं। अस्ति प्रता पर रहे हुई हो हैं। अर्थ तारहते यो भी महा अर्थ महारहते होते हैं। अर्थ तारहते यो भी महा आ सहाम हो हैं। हिन हमारी बायान प्रया जीर बाता जीवनवाली के महान अरून जाति ही स्वार्ध हो रही है। बक्त अरून जातियों और प्रात्तिक बार्य हुई सरदस्योंके हमारी के नारी बार्य हुई स्वार्ध हो है। बहु जाई होने पर भी बारी है व्यक्तिन्ताकों स्वार्ध मिद्रानोकों का अर्थ कराने हमारे बच्चों के महान कराने हमारे बच्चों के महान कराने हमारे बच्चों के स्वार्ध हमारे बच्चों हमारे हमारे बच्चों हमारे हमारे बच्चों हमारे हमारे बच्चों हमारे बच्चों हमारे हमारे

पुरानी आतिया यह देसकर चींक बुड़ी है और हममें से भी मूछ सेवक कभी तक भीता होते देखते है तब चीवते है और भूने बड़ा अधर्म मानकर हुती होते हैं। असको तो शेते जोड़े हो सच्चे बोड़े हैं, प्राधिके प्रवाहत अनुनरण करनेवाले हैं। विचालिये मां-यापको आधीवांव देकर बच्चे वाबि-विचाहोंने रूपमें जिनका स्थापन करना चाहिते।

पातिके प्रति हम वाध्यक्षामें कैंगे द्वीच राजते हैं, विश्वती मेरे जुब विस्तारते पद्मी की है। भैंने बच्छे और बूरे सानी व्यवों जाति बच्चका प्रतेम दिना है सरकातिकों जैला कनेता कि जिला धन्यका सही बुरनोग नहीं हुना है। वे बहुँते कि मिसमें तो मैरे वर्ण-व्यवस्थाने तिहान्त्रोस्त ही श्लोचार किया है और जातिका पह्म कौन किया है। यह सात जब है।

जातिका बोलवाला हमारे समानमें शितना हो पया है कि जैसे पासकूम बढ़-कर मूल फनको नद्ध कर बालदा है, बैसे शिवले वर्णशा नाम कर बालदा है। सिवना ही नहीं, खुमने सामारण लोगोकी बृदिमें यह अम पैदा कर दिया है कि मार्च ही गए है। प्राचीन वर्ण-स्वरत्याकी प्रतिच्या लोगोने जातिकों दे दो है।

 महाच-रचना सहस्र आचनी रिजा

11 मूँका माना जाता है। और मूच चंदेते बिग्ने रह कर बाद कि ताह हुँगे ही

क्षा ग्रम्म है ? वर्षेत्रे पंता लेक होता है, पान्यु सक्को सेवक, ब्राती बीर बंपसम्बन्ध हार् पड़ा। है । नाडिया गाँ को सनपूर हो एका बुडे हमेगा सनपूर रहीं हैं<sup>ते</sup> मंत्रांतमें बरद रखाँ। हैं, बोबी चीडिं चरमें देश हुआ तो अने अस्तर बन हैं।

है, वार्ति बह क्यों जिह सुंधा न कर गहे।

पापन करने योग्य तो वर्णनने ही है। जारियने नवेश स्थान है। मैरे वि चर्चामें सब जगह 'जानि' सक्य जिल्लेमान किया है, मी प्रचलित लोक्सासके की

ही किया है। अब बार गया जारेंने कि जहा जहां जातिके अध्ये स्वार कार्य गरी है, वहा बर्गपर्मेश ही बर्गन है।

हम गेवक जाति-स्परस्या अपना बर्ग-स्परस्याके मूल निद्धानाँकी माने हैं। हमारे गावींको यदि स्वदेशी और स्वयान्यके निद्धान्तीके अनुगार जीकर पुत्री की

मंत्रीयी बनना हो, तो हमास विस्वाम है कि अन्तु श्रिम वर्ग-स्वरूपाको ही विजे जीवन प्रदान करना चाहिये । किर मी विधिको कैमी छोला है कि वार्कि प्रचलित मुख्य रियाओं है विदृद्ध सुने बाम बलदा करनेवाने कोती हीं तो है हैं। हैं! सुनके रोडी-स्पवहारके विरद्ध, सुनके बेडी-स्पवहारके बिरद्ध, सुनके सूर्वनीके

भेदोंने विरुद्ध, जुनके कुलाभिमानके विरुद्ध हमने शुना विद्रोह कर दिया है। पर् यह किमलिने हैं? जिमीलिने कि धमें और ध्येपकी बुनियाद पर नरे विति सर्गेप्रमेशी स्थापना की जा सके।

यह विद्रोह सेवकोंके सारे जीवनको यद डालनेवाला है। असमें हर्ने क्<sup>रती</sup> स्त्री, मां-वाप, कुटुम्बियों, समुरालवाली और सब जाति-मात्रियोंका विरोव सही

पहेगा । जिसमें हमें सत्यात्रहको अपनी संपूर्ण कला और बहिमा अहेलनी होगी धूनके साथ सेवा और प्रमना संबंध तो हमें दल गुना बड़ाना है, लेकिन सोचे हैं

अरालमें, जातिके क्षेत्रकी हमारी यह छड़ाजी देसके विशाल क्षेत्रकी लड़ाकी

मुप्रार्शिक अमलमें मनको जरा भी कमजोर नही होने देना है।

लिने हमारी बढ़ियारी बढ़िया तालीम है।

# झुठे अलंकार

बात हम अलंकार अर्थात् महिनोके विषयमें आवशीत करेंगे। किसीको लगेगा,
"यह सेता निषित्र और अप्रसुत्त निषय है! तया हम नहीं बानते कि हम आप्रमार्ग
रहने लाये हैं और आध्यमें यहने पहलेकी हुए नहीं हो सकती?" लावनकों अंदी
रहने लाये हैं और आध्यमें यहने पहलेकी हुए नहीं हो सकती?" लावनकों अंदी
रहनेता करेंगे के लोग आये हैं, अहुँ में बराधी दूसना और दिखरों एक नहीं कि
वे यहा बुतना अयूरा बसन देखें, तो भी आध्यनकी सच्ची कस्पना तो जो जुन्होंने
की बही ही सकती है। नाक-कानके पहले, हाय-गैरके पहले, कोके गहले — यह सारा
रहा बरायनपासी येवक-विकाशोक जिम्ने तो स्वा, किसी मण्डन सा सन्तारीके तिमे
भी गीमास्थ्य नहीं है।

रानीपरस्य आविकी धनवाशी बहुन कांग्रे-गीवल और पत्यप्ते भूरे गृहर्गित हाय-पर भर केती हैं। बुग्हें हान पत्यप्ति हैं "पुन्तरि ये बहुन पूर्व दोगा नहीं देहें; वे कांचे पात्री तोनेंक नहीं हैं। बुनके पत्रिको हाय-पैरांको पत्यप्ती प्रोत्नी क्षा जा नहती, निकातिको बुत पर पात्र पद्म कोते हैं। बहुत पत्रप्तर ग्रह्मोंके पार्चत तुन्हों बहुतिया हिंती हैं— निकातीह ।" ये भानी बहुते हुनायी बाद बाग कांत्री है, बच्च बहुतिया हिंती हैं— मिलातीह ।" ये भानी बहुते हुनायी बाद बाग कांत्री है, बच्च बहुतिया हिंती हैं — प्रिकातीह । अहंत के स्वत्य हुनाय के स्वत्य है। परण्य बहुतिया होती हैं — प्रक्रिया हुनारे पहुले पद्म नहीं हैं, बुठे नहीं हैं, बहुत भारी भी बहुतिया होती हैं, मुझे और प्राप्ती नहीं होंने, पटणु निकासी वोई ने मूनने पहुले होती होता बहुती है, अहा तो कोंगी सस्वार्धी की कोंगी हो नहीं। धैता बहुती ही बहुत बसने मुझ करते पुलोका अध्यान कांदी है। बचा पूर्वोकी धौना कम होती है कि बुकाने पुलिक शिक्त प्रोत्ने स्वत्यप्ति हैं।

शिक्षां क्लिल हैंगी, "इस तो बेबल सीभायके विह्न-सक्त्य ही गहने पहली हैं। हापने मुनित कि होंगे, "इस तो बेबल सीभायके विह्न-सक्त्य ही गहने पहली हैं। हापने मुनित के स्वार कोटीओं बीज " दुसने विद्यालय के सारव यह सिकार कोटीओं बीज मानव जाता है, परन्तु हुम तो सानते हैं कि गहने विमायके नहीं परन्तु मुनाओं कि जिह हैं। हामने के सानव के सिकार के सि

जिन सब अलंगारों अववा गहनोको बावमें मुझे लम्बा समय देनेशी जरूरत नहीं। वे तो साधारण समावमें भी अंक हद तक आलोचनाके पात्र हैं। हमारे देशमें लोगोंको गहनोका बहुत बौक है। फिर भी यन-ठनकर गहनोंके चलते-फिरहे प्रदर्गन यनकर निकलना बहुन अच्छा नही माना जाता । दासी जितनो गहनोसे छदनी है. अतनी रानी या सेठानी लदना पसन्द नहीं करती।

हमें तो आज स्यूल आभूषणोंके बजाय सूक्ष्म अलंबारोंकी बात करनी है-अर्थीत् बन-ठनकर फिरनेकी, नक्षरे करनेकी हलकी वृत्तिकी बात करनी है। त्रिगर्ने केवल लड़क्सियोंकी ही आलोचना नही करनी है। त्रिस मामलेमें लड़के लड़क्सियोंने पीजै नहीं है। बाजकल हमारे स्कूल-कॉलिजोंमें लड़के-लड़कियोको जिस बारेमें सम्बा गार्गरर्जन नहीं मिलता है। मिलता है। ग्रानमें भी कोनी रही पर नहीं मिलता है। ग्रानमें भी कोनी रही पर प्रदर्शन नहीं करता। समाजनें छोटे-बड़े छवकी रवत्तिका स्तर गिर गण है। जुन्हें परिचमके नकली रीति-रिचानीने बृद्धि कर दी है। अंते मामलोनें क्रितीका परप्रदर्शन

करना व्यक्तिगस स्वतंत्रता पर अस्याधार माना आता है। अच्छा तो अब में आपको आपके सुदम अलंकार बताता हूं। सरल बनदानी यहनोंकी तरह आपमें अन्हें तुरत अतार डालनेका साहस है या नहीं, असकी भी परीक्षा हो जायकी।

यहां श्रेक बार लादी-कार्यालयमें काम बहुत यह गया था। असिनिशे हिगावी कामके किसे और होवियार और काफी भावनायोक नीवनावको रामा गया। वे भारती पीछ जरह में, परानु करा पीडीन भी थे। हमारे कांगों बहुत छोग पीडीत हीते हैं, परानु मुनते पुरावकों से भावी ज्यादा पीडीन नहीं थे। वे भूगतीमें मीनेसे पुराद हीरा-नहीं में मूर्ग पुरावकों से भावी ज्यादा पीडीन नहीं थे। वे भूगतीमें मीनेसे पुराद हीरा-नहीं में मूर्ग पुरावकों में भावीस सामेराल बहुने मुग्ते भी बहुत सामार सामे मुन्हें यह भाजी तौलते और हिमाब लगाकर अन्हें मजदूरी चुराते थे। अंगुरीबाले हायमे यह बाम माध्यमका थेक कार्यकर्ता अर्थान् गरीबोका सेवक करे, यह शोभा नहीं देता, भैंमा समाल भी अुर्दे नर्ता होते लगा? परन्तु जब अुर्हे यह विचार गुनाया गया तो वे तुरत समझ गर्ने और अन्होंने अंगुडी अनार दी।

हमारी बात मुतकर अंग वार्यवर्ताने अपनी अंगुडी जिनती सुगीये जुनार है बननो सन्तांस कोत्रो और कार्यकर्ना अपनी कलाओंकी घडी अनार देशा या गरी, जिसने शका है। पड़ोंके बारेमें तो अंसा बहनेमें मेरे जैसको जरा सहीप रणता गड़ी है। जो माणी पूरी तरह परिवित है, वह अब्छे अर्थमें ही मेरी मूचनाको ऐसा भी। बाद-विवाद नहीं बरेगा, अँसा विद्यास हो तो ही सूचना देनेकी हिम्मन होती है।

में जानता हूं कि बापमें ने जो लोग मुन्दर मुद्दोधित परिया बलाबी पर कारो म भागा हु 18 सामन म बा लग मुन्द गुरामान परिया करामा र कर कर है वे यह नात नित्तन्त्रने मनते करोमा होने कर है। भागात नत सार्यना करामा होंगा कि रुप्तरीको कराने में बची पर की सा बचा मांचा करामा होंगा कि रुप्तरीको कराने में बची पर की सा बचा मांचा किया मी किया मांचा करामा है। स्वर्ध मांचा नाया है। स्वर्ध मांचा नाया किया मांचा कर नह की कर जोर दिया नगा है। स्वर्ध मांचा गण्य विधी सरहरे किया निर्देश की रुप्तरीको करामा है। स्वर्ध मांचा गण्य विधी सरहरे किया निर्देश की रुप्तरीको करामा है। स्वर्ध मांचा नाया नह नाया सर्वा है। स्वर्ध मांचा करामा है। स्वर्ध मांचा नाया नाया नाया निर्देश की रुप्तरीको निर्देश की रुप्तरीको नाया निर्देश की रुप्तरीको नाया निर्देश की रुप्तरीको नाया निर्देश की रुप्तरीको निर्वेश की रुप्तरीको निर्देश की रुप्तरीको निर्देश की रुप्तरीको निर्देश की रुप्तरीको निर्वेश की रुप्तरीको निर्देश की रुप्तरीको निर्देश की रुप्तरीको निर्वेश की रुप्तरीको प्रवाद बारहे होंडों पर बायर तेशर ही पर हाते।

पर आपमाँ हो हुनने हर आर्जनिक स्थान पर दोनारकी पहिमां लगा रही है तौर हमारा पंडा में कीले-जावते देनकी भागि सारे वित्त हमें बगाड़ा रहता है। छतः परित बगाड़ा कीले-जावते देनकी भागि सारे कर हमें बगाड़ा रहता है। छतः परित बगाड़ा कीले किला हमें काले हैं। किर भी में यह माने हो ती देत महि केले हमें हमें किला हमारा में पह माने हो ती देत हमें किला हमारा केले हमें किला हमारा केले हमें हमारा केले कर रही केला हमारा है। किला हमारा हम

जब तक हुम अपनेको मद्गुहस्य अपना मुने मानकर जीवन विताति है, जब कह म सिरमार गर्री-तिस्किके साथ विचक्र रहते हैं, और पुतक्क तथा हतम ही हमारे मारे मुख्य की तथा है, जब कर हमें प्रकृति आवोजना नममाना भावना नाता हाना नहीं है। परनु अप खेठमें मजदूरी करनेवाले किजानकर विचार की लिये, मदेशी करानेवाले मानेवाले मारेवाले साथक की विदेश आपको पुरस्त माकून होगा कि सुख जीवनके जान कारोबीओ मारेवाले स्वाट कार्मी के विदेश हो साथ कि लिया जह होने पारिद्र कि हम सेवालेका जीवन विशेषित कारोबी के लिया हमारे मिला जह होने पारिद्र कि हम सेवालेका जीवन विशेषित कारोबी कारोबी कारानेवाल की स्वाट की स्वाट की स्वाट की स्वाट की स्वाट की स्वाट की सेवाल की सेवाल

आपकी दिया घड़ीकी मिनती यदि अजकारमें हो गयी, तो फिर आपकी नाजुक कुपर मेकियार फाजुदेन सेन जिस जीमों आनेसे की यब सानी है? आपकी समाने में ने किया का अपने की या सानी है? आपके समाने मेकि दिया की की प्रावदार्थी ज्यापन जानेय कर जाता है। भाजामें एक्तर देवते मजदूरीका जीवन विशाली हमारी कितती ही किया गयों न है, ही भी जीवनमें फिजन क्या कर देना की समान हो सकता है? क्या ग्रामदी न लियों आप रे विका हिसा न जिसा आप रे व्याप मेकि किया न लिया आप रे व्याप प्रावदार न कियों आप रे विका प्रावदार न किया आप रे विका प्रावदार न किया आप रे व्याप प्रमुख्यकार न किया आप रे

जीर जेक ही स्थान पर बैठकर काम करना हो तो दखात-कलमसे घायद काम पठ जाए, परनु हम धानतेवकींको तो गाव-गाव भटनना पहना है। मटकना न हो नी भी सकाभीने चलनेवाली वेनको छोड़कर धार बार बटकने और कार पड़ने पिपनेवाली नजसे टिलाकर जिलनेका आहाप आनन्य यंत्रा देनेमें कैशनी समारारारी है।

भिग तार् अपकी मनवाही पेनके बचावमें बहुननी बानें नहीं या सहना है। पढ़ी और पेन अस्तिमाल करनेवाले बड़े बड़े देशसेवकोंके नाम भी आप सबूनमें पेस कर सकेते।

परन्तु अितने पर भी बीमानदारीने यह कहना और लीगोंने मनदाना आसान नहीं है कि अपको प्रिय पेन केवल कलम है, अलंकार नहीं है। बिन रानीपरम



पर बाधममें तो हमने हर सार्वजनिक स्थान पर दीवारकी वृद्धि हना रही हैं और हमारा पंटा भी जीते-जागते देवकी गांति सारे दिन हमें जनाता एका है। ह जार हुनाय प्रमान सहित बातन यही न रखें तो भी चाम चल सहता है। किर भी में यह माननेको तैयार हूं कि पड़ीके बिना सम्य यनुष्पका जीवन बटिकी साह नहीं बस सकता। और यह बात भी जरूर स्वीकार करने छायक है कि अली-किस करी विर संस्ता। बार पत नाम ना पता समय देशनेकी सुविधा रहे, जिनके क्रिज मुने कहाती दर वीपना मुनियापूर्ण है। लेकिन यह तो आपको गी स्वीकार करना पहेना कि बार बिय बातको भूल नहीं सकने कि आपकी कलाओं पर श्रेक सुन्दर, आवर्षक धीर बारके कि

ः विश्व विश्ववद्याद 😘 🐪

बातका मूळ नहा तकता एक प्याप्त है। क्या महता पहनत्वालेडे समसे भी हुए और

जब तक हम अपनेको सद्गृहस्य अववा जूचे मानकर जीवन विजात है पर वन पर हम जरामा विपके रहते हैं, और पुस्तक प्रवा करूम ही इसरे विक हुन शतान कर का का हमें पड़ीकी आलोचना समझाना आसान नहीं हुनार नामक मुख्य बाजार ह, तथ पर रूप प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त माधान नहा है। परन्तु आप शेतमें मजदूरी वरनेवाले किमानवा विचार कीविये, मनेगी (चरानेवाले परन्तु आप सतम अन्यूरा प्राप्ता तुरन्त मालुम होना कि सुस जीवनके ताप करानी हो न्यालका समार कार्यन । जारा अल्या यह होनी चाहित कि हम सेवकाँका मील पहारा मल नहा बदता। हुनारा जाना नुकता वने । स्पष्ट है कि वह गरी-वहिनेहा हो हो ही नहीं सकता। हमारे वातायण्यमें जाकर्षक यही सबमुत सेक गहना वर आते वे हो गर्वा परावा कालानाकी पात्र वन आय तो कोशी सार्वा मुर्गा पर र विवासन वह कार्यानामा आपकी प्रिय पडीकी निनती यदि अलकारमें हो गयी, तो फिर आपकी मार्व आपका प्रथम प्रशंक) गानवा निर्मा नेती में आनेते कीते वस सकती है? सुन्दर नीकदार फाजुम्टेन देन जिल्ह नेती में अपनेते कीते वस सकती है? सुन्दर सुन्दर नाक्तार फासुन्दर पर । जा विद्यार्थी स्वयंत्र कराम करा का बार्य का बार्य का कार्य क

जमानेन पनक बना कानः था कारणः नाममर्गे रहकर देशके मनदूरीका जीवन जिलानेकी हमारी निल्ली ही जिल्ला की नाममा रहकर दशक मनदूराण जारा । जारा । जारा हो सम्बन्ध हो सनता है? मन सन्द हो, तो भी जीवनमें किसना बन्द कर देना कीन सम्बन्ध हो सनता है? मन सन्द है। या मा आजाम राज्या न किला जाय? अपने कामकाजके विद्या न किला जाय? अपने कामकाजके विद्या न किला जायं? अथवा पत्र-स्यवहार न किया जाय? और श्रेक ही स्थान पर वैठकर काम करना हो तो दबात-कलमसे पाएए हा पा पान परन्तु हम ग्रामसेककोंको तो बाद-वांव भटकना पढ़ता है। भटकना भ पी भी सफाओं से चलनेवाली पेनको छोड़कर बार बार खटकने और कोहे

गिरानेदाली कलमसे लिखकर लिखनेका आधा आनन्द गंबा देनेमें कीन र्र. जिस तरह आपकी मनवाही पेनके ववावमें र्

पड़ी और पेन थिस्तेमाल करनेवाले बड़े बड़ें

कर सकेंगे। ं परन्तु अितने पर भी जीमानदारीसे

महीं है कि भाषकी त्रिय

बहुनीं ही मजदूरी आप अपनी गुन्दर पेनले बहुनों में दिनते हैं, वे तो तम्म ही जावंगी कि आपका पेनका होता और दूनका पेरिके सामानका सीक दो अनल पर्ने नहीं है। बुन्हें अपके दाय यह मान रहता है कि अनुहोंने गुन्दर कीन कि निर्में पेनले होंगे पेने कि अनुहोंने मुंदर कीन अपने पेरीमें पहन रहते हैं, और जुनता अपने करती है तो जुन्हें पूजी होगी है। यहा आप यह यह साई की कि आपकी मो प्रतेष साम जुनह साई मान नहीं होता कि आपके हायलें जेड़ चुन्दर कीमनी बहुन है? अरर आपकी प्रतेष नहीं होगी की अपकी पीनकों देवनर कोणों आपकी पीनकताकी प्रवंता करे, तो क्या आप मुख्यपर अर्थ स्वीकार नहीं करेंगे?

जिंग नसी बृटिनों हमने पड़ी और पंत्रकों देवा, बूती दृटिने अब हगरे हमों और बहुत-सी व्यक्तिगत पोजोंको भी हम देखेंगे । हमने परीर-रक्षाके निजे और प्रम्यतांके लिले क्याडे पहुंचे हैं अवदा घोगाने लिले, यह किसीसे मुद्रा रखता पंत्रम गृही है। हमारी आंले बोर हमारे अंग्य-रवंग हमारा मीत्री भाव प्रवृत्त पंत्रम है। निलसे भी लीपक कांगी प्रमाण चाहिने तो वह बिस बातने कांगी मामने मिल जायना कि हमने कपड़ेंका पोत और दिवाधिन पसंद करनेने रिटनी प्रावधनी रखी थी और दर्जीके साथ जुसकी कटाजी वर्षपारे मामनेमें विजती रिटनसरीवे बालें की थी।

भिरा प्रकार अलंकार सोने-वादीके आमूरायो वक ही खोमित नहीं हैं। इक बस्तु तो हमारे मनमें हैं। जिन जिन चौनोंके पीछे वन-कनकर खुक्यूता खिनाफी पूर्ति खिनी हुनों हो, जुन सबमें अलंकारका तरब बा हो जाता है। गरीर पर गर्दि, कपने या जैतो कोजी बाहरकी चीन तरकानेंद्रे ही आमूरण बनता हो यो बाद को हो हुन हरके दिवे हुने बेसोमें से भी रिष्क मनुष्य बनतार पैया कर हैंछ। सुकार कोजी क्यांत्रीमें, जुन्हें हुना को वानोंचाने तिकसी मुग्यरें — जिस मक्या हर साहमें जिनती रिक्ताले पर त्या कर हैंड

स्तिरोंनें जंडो चोटीका रिवाज बहुव पुत्रने समस्ते चका बा रहा है। बेक गम्ब वृत्तमें रिवां रूपका ब्रोडियात जनुवन करती होंगी। राष्ट्र ब्राडिवर की सुधार रिवान हो जाते ने राप्त खुबते हैं करका माव कमान जुड़ नवा है। बह तोमायके बेहुके रुप्ते बेक नर्जव्यके तौर पर हो धारण की जाती है। रूपका विशेष प्याप्त व्यवेशकों रिवारोंकों थन जुलते संदेश बहुँ होता। बाद बलय बल्प ब्रुपने पीटियां उपनोहे नरे रेपन पाल हो चुने हैं। सातोंने पीकीरोंको सबसे बच्च चीक यान निकालनेका होता है। निमा मांगकी

्यानिक नत्त फानन चानू हुं। चुंक हूं। आपके एंकिनी स्वक्त में स्वत्य रहां वोक मान निकावनेदा होता है। मिल मांगकी मा सावद हो किनी स्वक्त में स्वत्य रहती पात्री बावयों। किनी समय मानकी रेखा देखोंने सैयमें और पुरारोंने केक तरफ रफ्किंग फेजन चा। किर भीरे धीरे प्रांचीन मांगकी रेखा भीरबी हाल कोरि चित्रांकी भेक वरफ नियकने करी। साज-स्वारी मांगकी रेखा भीरबी हाल कोरि चित्रांकी भेक वरफ नियकने करी। साज-स्व देखा कित स्थान पर रहती है, यह मैं नहीं वानता।

मिस्तिन्त्रे मान कोत्रिये कि आज में आपको सिर मुहक्त सारा दिसाय प्रवनित्रे गाइ देसा हूं, तिरित्त यह क्या चैतानका रूप नाही के केया, यह कीन वह सम्मा है इस वी जिलाना ही कह सकते हैं कि बन-ठनकर पुमनंकी दृष्टि मुझे दर्दित दूष्टी दें हैं। इस मुस्पूरत हैं, जिस खालका हुये मान होना, बार-बार आजीनने मूद देखकर क धानको आपता पत्ना होना बृत्ति है। जिस्हें यह बात गाही कोपी अन्ते अपने-ग पता पत्र जायागा कि वे बाको, करहीं और दृष्टी निजी बानोठे बारेंगे केता वरण करें।

आयम-नीवनमें अपंतर्रोको स्वान नहीं है, जिस निवम परसे लोग श्रेती राला कर बेठी है और जिससिय हम पर मृद हुंगती। हमस प्राप्त करते है। यह भी स्वातंत्र वरित है मेर जिससी क्षेत्र स्वातंत्र स्वातंत्र स्वातंत्र से मेर स्वातंत्र स्वातंत्र से मेर स्वातंत्र से से मेर स्वातंत्र से मेर स्वातंत्र से मेर स्वातंत्र से मेर से से से मेर से से मेर मेर से मे

वो अब मैं आपको बताता हूं कि सक्वे अलहार कौनने हैं।

सबसे पहला अलंकार है नीरीम बारीर । मीरीम वालक्के माल पर कुवाडी लालीकी जो सीमा होनी है वह कभी रंग लगानेसे का सकती है?

स्वच्छता द्वारा वर्षकार है। हमारे अंत-अंत, हमारे बाल, हमारे नाजूत, हमारे भगड़े और हमारी तमाम चीजें साफ न हीं, तो रिजने ही सुर्गविद इस्प जिड़ानेचें हम सुन्दर कैंते दिलाओं देंगें

ग्यवस्थितता तोसरा अलंकार है। हम धरको चोजें व्यवस्थित न रखें और बुंध कोरणों और रुक्तिरोसे भर हैं. तो जिससे क्या परको दोशा कर जागणे?

में तुमने अलंकार है और जिनका चीन को हमें पैदा करता है। है। किन अर्जकारिका चीन प्रेस करते हैं नाद अन झूडे अलंकारोकों हमें विश्व मानी हैं। कि में हमें हकते लगेंगे और क्षेत्रक नाले — गही-गदी मयुष्यके नाले भी, हमें हीनजें अन्तर करानीकों भारत होंगे

# प्रवचन ३७ सेवकके सेवक कैसे?

आप्तममें आपने देखा होगा कि हम अपने कामीके किसे नौकर रकता नकत नहीं करते; अपने सब काम हम स्वयं करनेका आयह रखते हैं। हम रसता बनावें किसे रखीं आग नहीं रचते। पालाने साफ करनेके लिसे पंती नहीं रखते। करीं मौनेके किसे पोशी नहीं रखते। पानी भरते, आहू छ्याने परैरा कामीके किसे में मामवाठी नहीं रखते।

मित्र करों बार टोक्से हैं कि ये गव काम अपने हाथों बरने के बनाव आप मोरिंदे क्यों मही करते? और जितना नमय वचा कर दिखा और नेवाये क्यों में हित हता? गरन्तु हम जिस मोहक तक्ष्में फंपना नहीं चाहरे। के बान तो मह है दिव सब पाने मोने हम नेपास पनदूरी या बेकार पहुँ चानते, पंपनु चानी पिछले हाता सानी हैं। येने गारी, पोनी वर्षीय पहुँ सूचीम, जैसे चुनके और जिसके हमारी सिताने गोन्तु हैं, अने हो ये बाना भी हमारी विवाल स्वालन है। किंदी नीरिंदी करान हमें देशा करने करके जिलाके अकारको करने पंता देने जेता कराना है। जिसके अलावा, नीकरोने हमें अपने काम करानेयें बडा संकीच रहता है। हमें सरम आरी है कि हम सुद सेवक हैं; हमारे लिखें सेवक कैसे? नीकरको नीकर रणना सीमा देता है?

परंजु तास्य और नंहीय छोड़कर गौकर रणनेहां तैयार हो वायं, तो भी हमारे मान अंक बड़ी गरेवानी नहीं होती है। जी निजी मानोंने किसे गौकर दूवने हों गो मानाव्यः केंक मिकारी निजी पान गेवने निकी पान गोकने निकी हैं के कुछ छाअन है, दिन्हें स्वाधिमानपूर्वक विवाह स्वकारों को मोने न कोशी नता जाती है, ये नो अंते निजी साम करनेहां तैयार नहीं होंगे। जिवालियों को विवाहुक दीनदीन, दीता ती सिंद होंगे, नो वार्था गिछ हूं जी और निजी साम करनेहां तैयार नहीं होंगे। जिवालियों को विवाहुक दीनदीन, दीता ती सिंद होंगे, नो वार्था गिछ हूं जी और नेती होंगे, न्यूचीम कें हुएं गौकर पिक सिंद होंगे, नो वार्थ गिछ हुएं जी हांगे आपने स्वव दूर पूजा पास तो हुए जिला वार्यों होंगे, नाम मान करनेहां होंगे, जी हमाने आपने स्वव दूर पूजा पास तो हुए जिला वार्यों होंगे, नाम पास करनेहां हमाने स्वव दूर केंगे होंगे स्वाध स्वव हैं हम तेया करने प्रति हमाने प्रति हमें होंगे स्वाध हमें होंगे स्वाध स्व हमें होंगे स्वाध स्व हमें होंगे सावित हमाने स्वाध स्व हमें होंगे सावित हमाने स्वाध स्व हमें हो सावित हमाने हमाने स्वाध स्व हमें हो सावित हमाने हमें हो सावित हमाने हम

कोशी यह तो हतीय नहीं कहेता कि "हम बिन्हें विकार कहा रसते हैं। होने बुन्हें तीराके कामें सता है और के सामीनुसीन सेवर रहे हैं. जिनाकी होने साम करों हैं।" सामाराका लोग बिनी तहर मनते यमजाने हैं। परन्तु रमें बने नको में लगा नक, जेंद्रा सामादीन बना देना सोमा नहीं देश। हमें तो मुन्हें बिन्हें भी सानी सारी सिसार्थ कार्यक्र सहने साहित, सुनमें सारीक होनेंदें निन्हें मेंने मुहें निर्माण साहित, सुनमें सुनकी दिलवारी पैसा बनते हैं कि साम मेंनेसा करती साहित।

बिसरे बजाय, जुन्हें शीवर रसनेसे हमारा मन बिनना भीच बन ज्यान । √ परि वे दूसरे विमार्जनीके साथ प्रार्थनीमें मजन सुनने बैठ जार्थ बच्चा राज्य

के करते करते करते हैं है है है के कार्य है कुछ हैरेर का रामा रेख की नेत्र हैं का विभागायां हुई के महिला है। है के महार के हैं के महार है। के महिले र्वतात्र इति है। यो नामा करते होती बोहर्स संस्थान के सिंह बारका बोरव हुआ के बार्ज विवासित की नेवान की हर का केर करन रेगानक वित्रके कर पार्ग है कर बाँग है कुछ कर है है। हराह का प्रेर नेता बाहित एक कार्य कार्या बाल्यांत और पाँच बांग ही कार्य

हर्ने दिएको ही नायरको करो न रहें हो की किए देव कारण हुएस का हेंगा विकास कर पर किए पर को कहा। इस सूत्री किसी कि सी की किसी कि है। हो मा के रिक्वादिवारी कारिक बाँद हवाने हुएको बाके दिना की सुर्ता की। बहारत करता जी बारण जान कार्यर नदान की कार्य दि के बाद हारी to to emil a e energy

जिल प्रयान क्षेत्रण नामहेकी बालका हमाने जीवनके निकालीने किलोधी बाबू क्षण करते भागा। हिर से प्राप्तानाने बान्द हिला बाद क्यों बंध क्यां। हिसी कें। बायमनावाना बाँग्यक जांदव प्राप्ते निर्मा वार्याव निर्दे बोवर न स्वतंत्री मापर रूप रूप पान है। रूपें भी पीलव कार मादि बामाने रेपने भीते बीर से रेकार पूत्र बानाद रेवले बीवशंका मात्र तथे ता वहरी है। दिया बीतरे बातारी हुँ । करहन का असरत ही बानबंध करणी किएक करती है किएकि विस्ता है। भारत पर मंत्र मान बावनक माराम प्रमति बामवाम मह गही विवस १०६९।

वियोग मार राष्ट्रपात कर दून बहुत्य बुद्दाराओं भी सीवण म रागरेस रियुल मात्र शहर कत्रम् मानाम्ब हुरुताः भीत सम्बंध बामार्थ बामा स्थानि कारान्तिक क्या अन्या बहुक बांद्र क हाता है। वेश कारी बेलवात है। दूर रेपर के बनार का केन्द्र बनाए लखान की निन नहीं। को बन औ बीबरत रित होतर हर यह और वे बातवारी तथा सामावारी कर मोड बाहू कुरती जापन र बचतार बद दुव त्यार मुंद व देवडी तमान मुरेटा डी बरीर रूप कर १९४ - बहुन के जिल्हा के कहा है जिल्हा की कहा है। ब की व मान प्राप्ताना ना बन कार है जरून सुद्र सन्त्य परिवास पर्दे नहीं सामा पार्टे that I was at week with no de direction to his festive heat का अन्यत्वतात वर काव व वावदा मानवादी माद क्षेत्र का कि काम है।

र्च प्रदेशक किए बहार केवन कर हुने प्रमुद्ध प्रकारित करत कर की en a mit and en ferm than me freet the me by he ten the med fee the give every fee winding and giving artist and a contract and made on the standard of the said and are mide depends for my \$1 des also to went

आरोमयार बतावरामों विभिक्त नीरोम और मनवृत बने हैं। और बनामें वे गीकरीके बिना काम चलाने रूसे हैं। जैसा बहुतिके वारेमें हम अपनी आसीते देवते हैं। वे परि पहलेसे हो निराद हो गये होते, तो अनके जीवनमें प्राप्त हुआ वह सुन्दर कवतर धर्म हैं। पता जाता।

दूसरी तरफ, हिर्दुस्तानके मान सबल और निर्वेण नितने भी सेनक मिले धून पनके भूने हैं। मुनितित स्त्री-पूकर तेवाके लिले सहरीते मानवे को लागें, दिसकी नित्रे ने देकरती लगाये बेंटे हैं। मेले किसीका चरीर नीमार लीर कासता रहता है। लेकिन जितने ही कारफोर जुलकी खेवालीका लाग सीना जाज हमारे गानीकी दुवा मुद्दी सकता।

भैने वेषकोत्तो ग्रामवानियोधे वेहनत-मजदूरी करानी परेगी। वे मठे श्रीता करें, एरानु तम्म भावते करें, वसनी कमसेरी असता कर तकोषके तास करें। काम करें। बाजीते में साहपूर्वक वेहनताना ती दे ही, परानु विकारते वार्षाम क्यांना चाहिये। मुनेते ताम समानताना, मिनताना बराताव राजान ताम आहिये। शुनेते ताम जाने कुटूमी-वर्गीक-सा बराताव कराता चाहिये। जुनते भी राम कराता जाय, गुनोर्म परते बढ़े क्षेत्री और बच्चोकी भी हाथ बंदाना चाहिये। काम बीचा हिनेक कारण मौतरीत कराति है, श्रीता पूर्वे जरा भी खामा न होने देना चाहिये। हाथ सम्मूच यह काम मही कर पत्नी, हमारा चारीर काम नही देता, जिनवन हुख श्रवत हमारे सनमें जायत ध्रूना चाहिये।

भाइता । विश्वते अन्ताना, निन्तते मौकरी को जाय सुनकी लाख तौर पर तेवा करनेकी विभोगी विवक्त अन्ताना, निन्तते मौकरी को जाय सुनकी लाख तौर पर तेवा करनेकी विभोगी परिवाद के स्वाद करनेकी सबसे मौजियोंको परता स्वेदा विद्यान कार्य को है। तो यह कई अदा करनेकी सबसे करनी मौजियों के स्वाद करनेकी सबसे करनी मौजियों के स्वाद करनेकी सबसे अपनी मौजियों के स्वाद करने मौजियों के स्वाद करने मौजियों के स्वाद करने स्वाद करने स्वाद करने स्वाद प्रदेश अपनी शिवाद कार्य हम अपनी प्राह्मकों और प्रमुक्त करनेकी हो स्वी न हैं? किन सहस्वकेट करनेकी साथ परिवेद हो से स्वाद है।

एकों बाद तो यह है कि मनूच्य गीक्टोके साथ वितान हो बच्चा बराताब बरों मा ती भी मुन्तें पूरी पहर कुट्टबीवन बना लेना मुनके किसे बेनव नहीं होता! जानेनीने, पहरने-बोध के बीच किसे के के बेनव नहीं होता! जानेनीने, पहरने-बोध के बीच किसे के किस कराता मेरित के किस क

निस संरंपमें केन भ्रामक विचारते स्वेत रहतेकी जरूरत है। "हम पांतकी रिती परित क्षेत्रेत सा कड़के-कड़कीस बरतन संत्रात वर्तरोंके काम करायें तो किस्में रंग सुरासी हैं? हम कुर्ये जुलोग और कमाशीवर जरिसा देते हैं। यह जुनकी मंत्रा ही हुनी न ? " मरीव व्यादिमां हो यो पैनडी बनायी होती है, जिनिटने वे कोरी भी काम बरने हो राजी है। जाते हैं, अपने बन्यों हो कोर तैं जार है। जाते हैं। उसने पुनकी करितें का काम बुनान हुने का है। जात काम बुनान कुना कर बनान काम करों तो यह हमारा हल हमान है। जिममें जुनकी कुने का हम करने हो जिस हमारा हल हमान है। जिममें जुनकी कुने हमान कर हमानियों हो जिस करने हो हो हो हो हो जो कि कोरी हमान कर रहे हैं, जुन्हें करिव आदमी भी अपनर वह क्यानियों हो जो की कीरी हम कर वह साम कर हमानियों हो जो करने हमाने हमाने हमाने हमाने के कीरी हमाने हमाने कि कीरी हो जो हमाने कि कीरी हमाने हमान कीर हमाने कि हमाने कि हमाने कि हमाने कि हमाने हमान

हमारे आध्यममें अनेक स्था-पुरत रोज तरह तरहरू काम करने आते हैं। केशी पितारोमें परका काम करने आते हैं; कोशी सादी-कार्याक्रमके किये पुनिर्म बनने और लाग कालनेके किये आते हैं; कोशी मादी-कार्याक्रमके किये पुनिर्म बनने और परका कालनेके किये आते हैं; तो कोशी मकार्याके किये सावक कुटने, सावके में मादी किये आते हैं; तो कोशी मकार्याके कियो काककावके दिवादिकेंने मन्द्रिये काले आते हैं।

दुनियानं मजदूरीकी प्रतिन्छा अभी कायम नहीं हुजी है और सब्दूरीके हार होग अक्छा ध्यवहार नहीं करते। मजदूर नामको चोरी चकर करें। यह माकर कृष्टि सेर पर हमेगा समार एहंने और मृद्ध टोक्टे स्वृतेका हुमारे यहाँ रिश्त है। तो गरता है यह ध्यवहार-सुकार माना चाता है और जो नहीं करता मुक्ती सिंग के हैं कि प्रायमा जानेकार माना चाता है जोर जो नहीं करता मुक्ती सिंग है कि प्रायमाने जानेकारे मजदूरीके साथ जिली तरहवा जराता करते। सिंग है कि प्रायमाने जानेकारे मजदूरीके साथ जिली तरहवा जराता करते। सिंग दूरी करता मुक्त है। दिस्ति यहां कोशी नीकर नहीं और कोशी बद्दार वहीं। रि अगर है तो मजदूर पत्तीना बहाजर कमाते हैं जिल हारण वे आरस्के पत्त हैं। रि अगर है तो मजदूर पत्तीना बहाजर कमाते हैं जिल हारण वे आरस्के पत्त हैं। । जता कामके सिंगतिकोंने आयममें जानेकार स्त्री-प्रश्नीने आर कोशी मजदूर या नीकर न सरस्ते। वे जब हमारे आरस्कीय कामी बीर सहारक है। कुने मी दूनहान न नरें। कृष्ट जिल्लकते वृत्तामां हम्म जुने तेवक है। यह सर्वन के सरस्के अपने स्वार स्वार की

#### प्रवचन ३८

### आधमवासिनियां

कर हम तीकरों और मजदूरोंके शर्वपर्षे बाठें कर वहें थे। बापने देश हिया कि बुकेत प्रति देगने और स्ववहार करनेकी हमारी बायम-बृट्टि केंगी होनी पाहिंगे। मिसी प्रवाद स्विपेटे प्रति देगने और स्ववहार करनेकी भी सायमकी जेंक सास इंग्डिहै।

काभ्यस्वानी बहुतींमें ज्यादातर तो आध्यमधाती तेषकोकी रिचवा, पुत्रियां, माताओं मीर बहुने बनेता होनी हैं। वे अध्यस्य शहरानुमूर्ति और आयरकी पात्र हैं, सात तौर रह मुनते जीवनते मुक्ते वर्षोमें — जब कि यहा जाकर खुनहें अपार प्रजिनाधियां बुहानी एडड़ी हैं

यान विकासिनीकी स्थितियें और कुन्यति विवासि वें वानि-आक्षमनका पन्ने है। कारको भी कायम-जीवन कोटो को सामुक होता है, वरण्यू आप वही तीन्दासनका कार्य है। बाग जिल कुट जिल्काक हाम यहा कार्य है कि नवीद जीवनके हारणा गर्दी है, परणु कृति करने कीकार्य हमें गुण केता है। वेंचाकी विवास तो कोटा ही ही संवन्ती है, वह कुनोड़ी तेन गहीं हो पन्नती। श्रीपी यदा आपमें है, जिसीकिमें बार पहों बार्स है।

परणु ये बहुने वहां वित्र परिष्यतियोंने बाओं हैं शित आपमाने रहते हैं, वितायित्रे परिवासित्रे बुगोर्स पीडि-पाले बहुन्दर आगा पदा है। पति बगवरी-करहा देशे निर्देश-पाले परिवासित्र वहां के सिंहर निर्देश परिवासित्र करते हों। हो हो हो से वे अवना वर्गन्य धानकर वहा चली व्यवस्था निर्देश हो हो हो सामकर तरहा होती बुग्वन्त वर्गन्य पुरुक्तर कायकर अपया किसीते बुग्वन्त वर्गन्य पुरुक्तर कायकर प्रत्य किसीते बुग्वन्त वर्गन्य पुरुक्तर कायकर अपया किसीते बुग्वन्त वर्गन्य पुरुक्तर कायकर वर्गन्य क्षान्य कायकर वर्गन्य कायकर वर्य कायकर वर्गन्य कायकर वर्गन्य कायकर वर्गन्य कायकर वर्गन्य कायकर वर्य कायकर वर्गन्य कायकर वर्य कायकर वर्गन्य कायकर वर्गन्य कायकर वर्णन्य कायकर वर्गन्य कायकर वर्य कायकर वर्णन्य कायकर वर्य कायकर व्याप कायकर वर्य का

पानीकी समुदान व्यवसा पीकृत्यें बोज-बहुत पार्ट्रीय वातावरणका लाभ किया होंगा, तो समत है असे महावा जीवन बहुत पठिन न लगे, वनी जुमकी पूरी परे-पानी समत्रनी थादिये। कुलने अपने सुहत्य-जीवनकें बारों क्रनेक प्रवास्त पाताल बनाये होंगे। जुन सब पर सहां वाल्यममें बहुत होंने लगें। जुनने रंग-दिरों करने-स्पत्तीका पीठ बनाय होंगा, ठीवन यहां तो सब ताहे सार्योंके नगई ही शहरते हैं। किसके तिवा, को आसपासका वातावरण देसकर असे खुद ही पहनर्वमें धर्म आयेगी। परवा काम

46

शालते होंने।

करता हुल्केपनकी निवानी है बीर बुक्ते लिंब नीकर रहूंगी, अंधे करोत्सारी परित्र पीषण किया होगा। परंतु यहां बुक्सही पित नीकर कंसे रहां? वह तो सुर बस्त मार्चने या करहे घोनेका नाम करके बुस बेचारीको धर्मिन्दा कर रेता। नीकर रमना सो दूर रहा, पति असे समझाने लगेगा कि घरका कामनाज जत्दी ही पूरा भरते क्यासंभव समय बचाया जाय और भरसक बाधमकी प्रवृत्तियोमें भाग ठिया जाय; कताओ-यज्ञमें भाग दिया जाय: प्रार्थनाओमें दिलनस्पी सी जाय और माधमरे मंत्रारमें, भौपपालयमें, बाल-मदिर या कत्या-वर्गमें अथवा परिश्रमालयमें भाग हिया जाय। पत्नोको अपनी रसोशीको कलाका विकास करने और प्रदर्धन करनेका सुमाह होगा, परन्तु पनिदेव सादयो परान्द करते होंगे, सान-मानमें आध्यम-जीवनको द्योगा दौराणी

पिन अपनी पत्नोको शिक्षित बनानेश श्रेमा प्रदश्न करे, तो सुने अनुनित्र कैने कहा जा मकना है? पत्नी खुमको सक्त्रो पर्यात्वी बने, खुबने स्वयं निग बीक्त्रो बननाया है अुनमें पत्नी भी रग छेने रुपे, क्षेत्री जिल्ला रणना और सुने जिल्ले प्रयस्त करना पनिका स्थामाधिक धर्म है। यह श्रेक महान और अख्यन आप्राप्त शिक्षाका काम है। वह सोबसेबाके जिने आध्यममें रहता है, परन्तु बोकनेबा बात शुंगे आने पर्णे ही गुरू वरनेकी नीवन बा नशी है। जिस शिक्षामें थुने बाती संपूर्ण बनाता सुगोग

सादगी रतनेका आध्य रसते होने और बांडे समयमें आध्यमके साधारण स्वयंपात-गृहमें शामिल ही जानेके लिओ पली पर धीमा-योगा और सटन हो सहनेशाना दशा

करता पहेगा । पत्ती नमझदार, चतुर और हर प्रशास्त्री परिन्यितमें पुर्णान बाने गाफो सालन्दी क्वी होगी, तो धीमें, ठडे और मीडे प्रदीवोंगे ही सुगरा काम चन बायमा । भैना होनेडो जामा तथी रनी या गरती है, अब वे दोनी पाय भाष्यमाती हो । परन्तु बीवनवा अवाह जितना शरल और मीमा करा होता है? यह नो जैक तीनी, तजरबी और आवतार तिथा है। जिनमें बडोर और आयुरीने भीते हुने मन्यायहाँके अवात भी आवस्तक हीते। हम गर काथमवानी भैने गमय प्रेय, ममता और गरावृश्तिहा निवन मृत वर

करें, यह दिनना अवसी है? आयह श्रेट कोमण पीरेको मृगदी पूरानी पृतिन नृगानहर करें महेंचे रीति है, तब हमें दिननी कोमणतान वाम नेना गृहता है? हमें श्रेत नव दुमगढ़ी बाट बहुबाहर बाँचे दरबंदा आतन्त्र क्षेत्रेडी बिष्या होती है। लगी बाता करमा और गर्मामा बाजोबना करनेमी जिल्ला होती है। खुट बाटने बाजनेमी ही भाग वा प्राप्त बाजबा करना प्रमान प्रमान है। हा वृत्त वा वाव कर स्थान कर स्थान कर स्थान कर स्थान है। या ने इस वहर रहे हैं है कर कर स्थान है। है कर कर है कर स्थान है। हा कर स्थान कर है है के कर स्थान है। हा अपने हैं वो कर मुणाय कर है है है वह अपने हैं। वह अपने हैं।

तुर वेक्सोंको भी बएवी चीलगाँकी शिक्षाका यह बनीय कराके किया कार्य वेक्सिय विकास वेहा कराने होगी? कभी खेरक बीचा मानते हैं कि एतरीक्षे असक सामान्ति हैं कि एतरीक्षे असे सामान्ति कराने किया किया है कि एतरी हैं विकास की भी और मान्ति असमान्ति हों एतरी हैं विकास की भी और सिकास सामान्ति हों हों लास वीर पर परीक्षे अध्यय-सीवन पर आकड़ करने का सामान्ति हों हों तो ।

बिरुक्ते किसे परुक्तिको विशित्त करनेके धार्य पविकी स्थम विधित्त होना परेका स्थानी स्थानता बढाते रहना होगा। त्यांके साथ व्यवस्था बरुक्ते और सुक्ती हैं दि वेते का पान तरीका ही शुंचे मुगार देना परिका। खुँचे पुराने कमानेती प्रहृ पृष्टि छोत्नी होगी कि स्ती मेरी काश्रित है और सेरी वेदा करना ही शुक्ता धर्म है। खुँचे यह सप्ताना होगा कि अपनी नित्ती तेवायें ही पत्तीका साथ समय कामरे पत्ता, शुंचे अपनी सम्तीक भीवका साथ समय समय सम्तान हो।

विता तरहना स्ववहार करनेते पति अपनी विवास अपना सेवनकी योग्यता स्वी दिता है, क्योंकि यह मुदले तो अने विवासी वार्त पूरता है। परता अवस्त सावके प्यादारों सुंदले मालिक या औरकाले करनों है। यहता है। प्रदान केन सुरित सोर्ट्स सावारों मेल म होनेसे पत्नी पर वह अच्छा अभाव की बाल सकता है? किसी और क्षेत्री तरिके प्यवहारणा यह असरत की विचा पर्द ककता है? वह पतियो आपतों परिक मांच लेती है कि मे जानानी की आपयाने संवयन-विवासी पार्टी करने हैं, परत्नु विनकी आयोग सम्मद्धा मरी हुआ है। वो मुदले परीवोकी सेवाकी वार्ते सिमारी है, परत्नु सुनते पानोका प्याला भी जाहिंगे तो पार्टीको हुक्त करायते हैं। भक्ते अपनाले से विकास ही सावारी, सावकृत भी लागियह होनेना हस्याना करी, बुनके बचा होता है? बहुर दिकां कवानी यहते हैं पति हमी हुआ पुनके मनकी बात क्यारी तरद्द पड़ तेती हैं। वेबनने बुर निवाह हर तक विचार प्राप्त की होगी, भूती हर तक वह पत्रीकी द्वारा किसी बात हमें सेवा होगी, भूती हर तक वह पत्रीकी द्वारा किसी बात के क्यारी कार किसी हुआ पुनके मनकी बात सब पतिकी बोर देगतेकी सेवक्की दृष्टि केंग्री हो? "बहु बेक स्वरंत धीका है। यूने भी मेदा-वीवक्की साठीम पानी है। यूग्रे भी वायम-वीचन और देउनमें अपना हिस्सा देना है। यूग्रे वायम बोर वायन शिक्त किन उत्तर्गमें हैं। स्वरंग करने देना चाहिय। बुग्य रूपति हुक्का बावा करना यूनिय नहीं। मूर्व कें प्रेमी भिन्न और साथीके नात्रे पत्तिक क्षेत्र का बावा करना यूनिय नहीं। मूर्व कें मार्गस्तिन और प्रांताहन देना पाहिये।" सेवक बानी प्रमंतनीको जिनी दृष्टिन देन एकता है।

सेक्क यदि परनीको बोर यह दृष्टि रत्येगा, वां बेक-दुसरेके प्रति भूत रोगोंता सारा ध्यवहार बरक जायगा, मुद्ध बन जायगा। भूनका मूर-बीवन लामफो प्रोमा देनेबाला हो जायगा। भूनके आहार-विहार सादि शूव सादे हो बादेंग। दो मानची परियोक्ती तरह वे घरके सारे काम साथ मिककर करेंग और देशकार्य भी सार साथ करेंगे। संसमी जीवनमें स्वामाधिक हो यूनका राग जायत होगा और वे सके दिल्वे बिस बातको साममानी रत्यें कि हुर्दुबक्षा जनाल बहुत ही सुक्रेंगत पूरे। मह पंत्राव बहुने देना और परनीको धरीर-सम्परितको और देवाको मूनंगोंने जिम्मिन कर बालना सुक्र सारी जहित करनेके बरावर है— प्रिस्त विचारको समने जीवनमें बेक स्थानी किस भी ने नहीं प्रकेशी

वीं हे देवरू-वैक्शिकों जोड़ीको संतान होणी तो बुतके प्रति रहे पेन और प्रिने-सरिक्षि भावना सुनमें संवमी थीननका रस सूब बढ़ा देवी। संतानकी सुंदर जिसके विचासी बुन्हें अपना जीवन अधिक स्वच्छ और पवित्र स्वतंकी स्वामांविक बेप्सा होगी। वब तक जो संवम अपूर्व करणाध्य मालूम होता था, यह संतानन्त्रेनके करण समामिक और सुरक हो जायगा।

आपमों पिवन नातावरणमं बहुवींको निस प्रकार वीवन-परिवर्डन करोडा स्वत्यर मिलना ही पाहिये। किमी आपमके मुख्य श्रृदेश्योमें बहुवींको सेनी छेपाने किसे भी स्वत्यर स्थान है। निवाने लिसे हम तवको आपमका बादावरण स्था परिव सीर स्कृतिवासक रणनेवा प्रमान करना चाहियो वहां श्रीस शुरूव बातावरण न हो, बूचे साधमा पवित्र नाम कीम दोगा दे सन्ता है? बहु सी पसूबन् बीवन वितानेवाने सोगोहर सेन स्थाइस ही कहुवायेगा।

वितिही तरफारे और बायमवाणी साधियोंकी बीग्से किय जनार देन बीर सन्तर्निति निलनेते बायमवाणी सहारिके जीवन बुतात करें हैं। बायम-मेंस्याजेंने जिएके सन्तर्न कुराहरण हमें निल करते हैं। वे सुकलें तो पतिकारि की ही ही आयमने आधी थी। बुनके पास स्वांत्र विचारोंकी कोशी पूंजी नहीं थी। किर भी तमय बीग्से परि आयम-दिवारण बुनकी रण-रणमें एँठ परे हैं। मरीनोंकी तेवा और बुनके दिने करिता नीतन बुन्हें साथमें रिल्डे परिल सा गया है। है हिरलोंकी भी सम्में हुद्दोंने मिल हेनेडी हुद तक खुनार बन नती है बीर परित्रे करता आपसके वेसानामें स्यांत्र भाग के महो हैं। भुल्ति चरान और निदेशों कपड़ेकी दुकारों पर घरना देने जैसे नदादुरीके कमा क्लि हैं, क्लूरीने सारायहरूकी जेशी कराजियोंमें भी नीरातपूर्वक भाग किया है, दिनमें केलेयात्राका कठोर करूर मोगता पढ़ता है और कौदुनिवह जीवन छिन्न-भिन्न हो जाता है।

गंतकों ही महाता में तोर दूगरे सक्तय उपनेवाकी हिष्योंक पहि आपनावियोंक रा करेंग्य है, शिशका भी हम ग्रही विचार कर हैं। यह जया लिशक नाहुक और शर्रित है। जून पर प्रेतका दसाब की अन्यसामां ही हरका जा सदता है। जुनके विचारों और बुनती आरतीकों हमें शाकी हह तक सम्मानपूर्वक बहुत करता होगा। भूमें हमूत परना और किर भी आयस-नीवनके निदान्त न छोटना, यह रोवकोंके किरो बड़ी कीमडी साजीव है।

हम भारम जैसे स्थानमें रहते हैं, दुनियाको दृष्टिमें हु,त और दिखताका मैंगल निताते हैं, जिस दिख्य पर से बहुत बार दुखों होनों और आमू महाती है। हम तारीब रिवालने अनुतार सारी-मालिकों ने मोके पर पूमाप्त करके जातिमें नाम नहीं रूपारे, स्थानंत्रां और आने-भिनेकों करिया छोड़ देखें हूं, बाल-दिवाहों और देशोह विचाहों परिपेश करते हैं, और सारिना पुत्र-मुक्तेकी मिक्शनरा बारर करके स्वतर्तिय मेरे मन्तरीनी दिशाहों दिशाहों हो सी बारीनी हमाहों देखें हैं। जिन वारवीने मुनने मानू स्वतिके प्रतिय हमारे जीवनमें अवस्थ आपेंग।

भाषतमें श्रेने मुसहरण भी तम नहीं है, जिनमें बुद्ध माताई और बहुनें बाइमें मनी सादी पहले और परसा बातने कम नहीं है, हरियन बारतीकों सारी बादानें के भाष विद्याल देवपूर्वक बाने हासेंके निताने निताने सारी है और हमरी हरदों भी अपन-पीतामें बाकी पुरुर्वितानर हमारे वाहंके मातानीहर देनेतानों कन नहीं है। 47 वात्म-रचना अवना आश्रमी शिक्षा

बाजकी अभिकांस बार्ते तो हमारे आध्यमके पूराने गेवको तथा अनकी पनिन्ते. माताओं वर्गराके साथ मीवा सम्बन्ध रखती है। किर भी नवे विद्यार्थियों हो वे आर-बराकर सनात्री गत्री है। जिस परमे आध्यमवामी बहनोके प्रति ब्यवहार करनेकी आध्य-दिष्टि आपकी समझमें आ जायगी। स्त्रियोंका सम्मान करना नी आम तौर पर प्रयेष

सञ्जनका धर्म है हो। परन्तु आधमवानिनी बहनोंकी केवल सम्मान नहीं, अूनमें क्रिक अधिक हमें देना है। अनके नाम आध्यमके विद्यावियों या नार्यकर्तांगीरे रिकाटरमें भने न हों, किर मी हमें यह समझकर ही व्यवहार करना है कि वे हम सबी त्रेपी मेविकार्वे अवना विद्याविनिया हो हैं। भैने विस्तारने बना दिया है कि मुनके निजे मेविकाका जीवन अरनाना हमारी अपेक्षा कितना कठिन है। ब्रिगलिने भू। पर सहानुमति, प्रीत्माहत और प्रेमकी बृध्दि करना हमारा परम कर्कम्य है। आयोजना और हंगी करते जुनके मुन्माहको मार देवेश याप हम कभी न करें।

आत्म-रचना वयवा आश्रमी शिक्षा

सातवां भाग

হিঃলা

# प्रवचन ३९

## आथमके बालक

आज हम आध्यमके बालकोंके सम्बन्धमें विचार करेगे। आध्यमवासिनी बहुनोंका विचार करनेके बाद अुनके और हम सबके प्यारे बालकोंका विचार करना

स्वाभाविक ही है।

कोदी यह बाता हो नहीं रहते होंगे कि वाज्यों के निवारों में नित वाड़ में चर्चों करेगा कि जूरे कीनोर्ग पाठ्यालामें विद्या जान और कीनगी पुरवर्त पड़ाती कार्य इस तो होंगे पुरवे-पुरियोला विद्या करेंगे अवशेत किसे पाठ्याल कोरी ? अपना पाठ्याला हो तो मोदी बोर और आमणवा चिद्याल चीक ही शुनकी पाठ्याला है। बुनके परसे जो बारकाल होंगे हैं, अयोगवालामी, वेशी बीर मीमालामी में नी प्रमुख्त पड़ाती है, हम का सामालामी की प्रमुख्त करते हैं, हम जून पहला हुन है हमें हम करते हैं, हम का सामालामी की प्रश्न करते हैं, हम का सामालामी की प्रश्न कोर के स्वार्थ क्षात्र पुरवर्त हैं है।

कुर्तिक परित जा कान्याजा हुए हा, जुडामचालाका, पात पात प्राचानाता ना ज्यापन करावी है, हम का क्या स्थापनाथों जो हुए के लोको नाल है, रही कुरानी पुरस्ति है। अतः वन्यों ही शिराके किन्ने लावे पहले कुरने मा-बारों और हम तब कान्यम्त अर्थने जो कराती है इस यह है कि हम का्या बीचन आयत निर्मंत सम्पर्धित, सन्या और अपूर्ण रें । किन्न तब्द रहनें हमारे बान पर तनाव पत्रा हो, तो भी किन कर्याने प्याप्त का्या क्या बीच अपूर्ण रें हो । किन्न तब्द रहनें हमारे बान पर तनाव पत्रा हो, तो भी किन कर्याने प्याप्त बातित व्याप्ति क्यांत्र हमारे विश्व में हम माने यह विशाप निवस्त स्थापन कर्यान हमारे क्या हमारे हमारे

भूलकर भी बुरा नमूना पेश न करे।

हा सिक्ष भारतें न रहें कि बालक बृद्धिहोत और बाल्हीन छोटे प्राणी है। वे कसी बोलता-बालता अर्थ न सीसी ही, फिर भी वे बहुत ही चयल और बृद्धिवाल हैं हैं। अगरी केत काल, कान तीर राप्ती आहीत में ति के बुद्धिये किया कारियेल हिंगू अपूरत राप्ती आहीत और तेन बुद्धिये की स्वकारी किया हिंगू अपूरत राप्ती है। यो ते केते हैं। वे बालुक्षेणे प्रकारे हैं, छोटों है, बहुलाते हैं पैसे रहे पूर्व प्राणि है पिरा है ने निरा प्रकार अर्थेण प्रयानक है। छोटों है, बहुलाते है पूर्व प्राणि हों है। हिंग केते हैं, बहुलाते हैं पूर्व प्राणि प्राणि केती है। विकार केते हैं, हिंग केती प्रकार केते हैं, हिंग करने केते हैं, विकार बेंग के मीसी करते हैं। वे बच्च अपना बारा-सिराम करते हैं। वे हमसे अपना बारा-सिराम करते हैं। वे हमसे अपने ही निराम केती प्रकार केती हों है। वे बच्च अपना बारा-सिराम करते हैं। वे हमसे अपने ही जिता बाराने काता है कि हम वे बेंग से सीसी रिक्यपी हैं। है और से कुरत हों ही उपने हमारी हमारी हों। है और से कुरत हों ही उपने हमारी हमारी हों। वे बच्च केती मारी प्रचार हों। है। परना केती हों। वे बच्च केती मारी प्रचार हों। है। वार वे बच्चों ने मार रहे में सीसी रिक्यपी हों। है और से कुरत होंगी है। वार वे बच्चों ने मार रहे सीसी सीसी प्रचार होंगी है। वार वे बच्चों ने नाम रहे से सीसी रिक्यपी हों। है और से कुरत होंगी है। वार हों हों। वार वे बच्चों ने नाम रहे सीसी सीसी सीसी सीसी हों। हो केती हों हों हों हों। वार वे बच्चों ने नाम रहे से होंगी हों। वार वे बच्चों ने नाम रहे से होंगी हों। वार वे बच्चों ने सार सीसी होंगी हों। होंगी हों हों हों हों हों होंगी हो

बन्ने हुमारी कीमकी भागा तो काकी जल्ली मील लेते हैं; मगर हुमारी बांतरिं पमकनेवाले तेजकी भागाको और हुमारे वालों पर बदकते एहतेवाले मुगारल्यार और री-प्रधानों की रहल्यमंत्री भागाकी बहुत करता अपूर्व बारंग करिज माता हैगा। कर्षी क्यों पान कर हुमारी में भागायों समझते कराते हैं, त्यों त्यों जुन्हें बड़ी मुझके आद्यमिनंदिल बरतावर्ष बहुत अस्वामारिकता, कुछ कुरताके विषद होनेकी संका हैंगे क्याती हैं। बड़े अबतने अंतर्थ वे वामनों करते हैं कि हायीके दात खानेले और दिखानेके असला नकता होते हैं।

पार नणा रूप थे।

मह आविषकार अनेक निष्णाच हृदयको विव नहीं स्वता। हुगारे आतस्की ग्रीको

सौ अपूर्व बहुत जरूरो हो चाडो होगी, परन्तु जीश्वरणे बहुके प्रति पदा और नेमरा
जो भाव अपूर्व दिवा है अपूर्वके कारण जुनको छोटोयो बांद यह मानते कितरणे

मरती होगी कि हम जितने नीच हो। और वे लग्ने ममस तक हमारे स्वरहार्य कोगी

सन्दा होगी हि हम जितने नीच हो। और वे लग्ने ममस तक हमारे स्वरहार्य कोगी

सन्दा तुंद हुँ हुँ हुँ के किंदे गुँदि-मंगन करते होगे। अच्छे रसस्य गरिवाके

होने पर भी हम दरपोक हैं, यह पता लगाने और हमारे बारेमें अंसा विश्वाम

करतेनें हमारे श्रवाल बालकोंको निज्ञानी कठिनाओ होगी होगी? परन्तु जब वे अनेक

बार बहलोकन करते हैं कि हम वाहरते मुह ठाळ रखते हुने भी, अूगरते साहस दिवाते हुने भी व्यवहार तो डरपोर्क जैसा ही करते हैं, यब अनका अम दूर हुने विना कैंदे रह सकता है?

क्या आप यह मानते हैं कि हमारे बसल्यका बालकोंके जीवन पर कोशी असर महीं होना? असर जरूर होता है। यह जानेने तो ही हमें अपनी जिम्मेदारीका सच्या खागल होगा।

सालक गदार्य-ताल, आपाताल और कियाताल ताप्त करनेके किसे जिस तरह परियान करते हैं, भूगी तरह जीनकांने अच्छीते अच्छी पदिल जीर जीनकरे सम्बंदि एक्से दिवाल हुंदरेवा भी परिथम करते हैं। बगानीत संस्थारिन ती भूनना सबको ही जीनका दिवाल सानकर पनियान स्वत्यादिक है। परण्यु हमारे प्रति भूनके मनमें भी पदा हिंती है भूगके भारण बालक पीरियोरि तिवा निर्णय पर ग्युंचते हैं कि साम सौर सरकाता सोनकचा दिवाला मानवेस बुनको भूक हो पूरी है। मच्या मामें ती पदी होना चाहिते जिमारा हम अनुसबी और मामो नुकत्र अनुसब्ध परी है। अंदा करते हुने वे समाने रुपते हैं कि सुद तो केक विश्व-सामतेस्वाले पत्रा है, रिगोसी सोमा देता, दिगोंको चीत्र छीत नेजा, भाग जाता, शुठ योकना — ये अपना समीद काम बना केन्द्रेर वह सुदर जोर छोटेंस छोटे साते हैं।

किर तो मेंग्रे-मेंगे जिसकी सुनियां में देलते हैं, बेग्ने-बैठे दिसमें बुग्हें मत्रा आते त्रेमता है। यूड-मूड रोकर आपने मत्त्रवाह करवा केनेवा रास्त्रा दितना छोटा और स्थानत है! आपके देसते हुने निष्टों सामें तो जाप जुनके मूह पर तसावा जड़ देने हैं, परनु अब वे आपने जिस कर पाम करनेकी क्या बील क्यें है। बाप न देशें जिस तार् भालाकीस वे मिट्टी सानेके प्रयोग करते हैं; और ज्यों-ज्यों मूतने मूर्ने सकरता भिकती है, त्यों-त्यों जिस पढ़ितमें जुनकी दिकमसी बढ़ने कमती है। सूर्वे भीड़री यह जिम्बा गढ़ती है कि जाग जुन्हें लाइ-स्थार करें, जुनका आदर करें। परनु वर्ष यह प्राप्त करेंगे किया जाय? विसकों कला की अब जुन्हें आती है। वे बारती कमनोरिया और आपके बीक जान गये है। जुन्हें पता पत गया है कि मुक्त शर्कि गन और चुन्वन करनेंगे जाएको जानन्त बाता है। जिसका ताम बुझके किने वे क्या करते हैं? वे नाराज होते हैं, आपके हुए दूर प्राप्तिक दिख्या करते हैं, आपके साथ बढ़ोंका केते हैं, आपके हुए दूर प्राप्तिक तहीं केती अन्तमं कुरकी कला जुन्न सकर होती है। आप दीन बनकर जुन्हें मनतते हैं, बुमले हैं, स्वार की है, निजीने देते हैं, मुक्ते सामने होर स्वीकार करते हैं। अपके तिर पर बड़क और आपकी जैनेक प्रकारते तर्ग करके ज़मती विजयकी घोषणा करते हैं।

भार भारता जान अकारण पर करण करण प्रवाहन वास्त्रा नरस्य है। अब बच्चोको अस बातमें श्रैसा मता साने रूपता है, मानो सूर्युते बोदनकी किसी मनीन कलाका आधिरमार किया हो, और शूउ तथा चालाकीकी प्रित्न नकारा है दिनोदिन क्लिया करती रहते हैं।

व दिनादिन विकास करते रहते हैं।

हम गैर-किमोदारीका, कमजोरीका और झुठका वो जीवन विवासे हैं, बुपरा
स्थापर क्षित तरहका मर्कर व्यार होना है। वे हमसे सवाये गुठे निकलों हैं।
वच्चान वहीं हमी यह आवत हम सुम्मद नीतिकी निमा हैं तो भी बरलती है।
कोमी मीनें केक — नहीं हमार्थ वहिंग, बुपरा कुर्य क्षेत्र कर होत्वर के स्वार नहीं हम विवास कि नहीं, हमारे मुठे और करहुमें स्वहारको देवां कि कहिंग बरबा परोस्वरको हमार्थ नहिंग, हमारे गुठे और करहुमें स्वहारको देवां कि बावहूम हमस्ये मार्थ क्षा परास्वर हमार्थ कर कर की निमा प्रधान स्वार के स्वार परास्वर मार्थ के स्वार कर कर स्वार के स्वार कर कर के के साथ कर कर की हमार्थ हमारी होता हम्म हम्मद साथ कर के से साथ कर के से साथ कर कर के साथ कर कर के साथ कर कर के साथ कर के से साथ कर के साथ कर के से साथ कर के साथ कर के से साथ कर के साथ कर के से साथ कर के से साथ कर के साथ कर से साथ कर के से साथ कर के साथ कर के साथ कर साथ कर से साथ कर से से साथ कर साथ कर साथ कर साथ कर साथ कर से साथ कर से साथ कर साथ साथ कर साथ साथ कर साथ

बाटकोंके साथ कैंसा बरताय किया जाय, अन्हें कैसी शिक्षा दी जाय, अस संबंधमें मैंने आज कुछ नहीं कहा। आज तो अनके जीवनकी केवल रूपरेखा ही मैंने बापके सामने रखी है।

बाल-जीवनमें निहित यह शारा रहस्य माननेमें आएको कठिनाशी जरूर होती जिल्लाहर मार्चित पह साथ प्रदेश मार्चम बाएका काराना करनावा जरह होगा होगी। मेरे कहतेना यह सरावक सुवि कि बाकल मह सब सरावकर कीर है। एत्यू बाए धुनका शारा व्यवहार देखेंगे, तो वकर स्वीकार करेंगे कि कारानी कहीं हुनों सारी बार्च जुनके बीवनामें वह रही हैं। चन्नी जरूरत किस मार्चामी है कि हम करनाके जिला करहा, संची करना बहुतानने करा मिसाने बाह हमें अपने-आप मान्य हो जावाग कि जुनके साथ कैसा व्यवहार किया जाव और अन्हें कैसी शिक्षा दी जाय।

यदि हम समझ लें कि वर्ष्ये देवल हमारे खिलीने नहीं हैं, ती हम अस स दूर पत्ता न एक चण्ड चण्ड हुमार (विकाश नह) हु, ती हिम असं मान्यवाको धोड़ देंगे कि जुन्हें गोर्स्स बुठाने, बुधानने और चूनज कराने ही हमादे रुद्रीमको विकिसो हो जार्मी है। जिसके सन्तवा, विद्या बढ़ भी जान में कि साकत कर्मान, हारात्रीन नीर दसायन प्रामी नहीं है, वे स्पर्य ही हाय-पैर नहीं हिलाई, सदि हुम यान में कि शुर्वें निरस्केंत्र महीराम करने अथया अंग्लें रहनेनी एस्तव नहीं है, वे अरपना गमीरतापूर्वक हमारे सामक जीवनका, हमारी बोळवालका, हमारे भौरा-विकासका अवकोकन करते हैं; यदि हम जान कें कि हमें देखकर अन पर जो परणापा अवशास्त्र करता हुं. बाद हुन बान के रूक एम प्रकार पूर्व में स्थित हैं. से स्थित हैं की स्थार के स्थार के से स्थार पहुँचे कीर अमित्रक होने अथवा सदाने किये नीम जीवनके कीर्य वस कार्ये — पदि यह यब हमारी सनकार्य का जाय तो हम शेक्स धावसान हो जायें। बाककोर्य सामने तहीं सुदाहरण राजेके किये, प्रकार क्यां साम होते किये, हम अपने जीवनको पवित्र, संयमी और सत्य-परायण रखेंगे।

## STREET YO

# बाल-शिक्षाकी आध्रमी प्रदति

कल हममें जिस बाताका विस्तारसे विचार किया कि बण्डोको किस नजरसे देसा जाय; यह समझनेका प्रयत्न किया कि अनके छोटेने जीवनमें कैसे प्रवाह चलते पहते हैं। बहुतसे माता-पिताओं और सने-मशियोको तो ये सारे विचार नये ही लाँगे पहुँ हैं। बहुत्ती माता-पिताओं ओर सम-वाश्याका ता य सार राज्या नय हा छान भीर मिट विक्र तो स्वार ते क्षेत्र तो स्वय हो। सिर हिलायेंगे। यरनतु हम वायमवानी और वेक्क तो यासकों हे जीवनरों किया है। उन्हें स्वय राज्या है। वायमा हम अपने मात्र वेसा हो। वायमा । हम अुनने मात्र असा प्रत्य की सार की सार

फुटकर सूचनाओं ही रक्ष देना चाहता है। हमने बच्चोके जीवनको जिन तरह समझा.

सुनके आपार पर; और हम आधम-नीवृतको समतनेका रांज को प्रयत्न करते हैं, सुनके भाषार पर, आने चलकर हमें अपने-आप जिस विपयमें विचार करता वा जायगा।

### षपड़े नहीं परन्तु खुली हवा

सबसे पहने जो मुताब देनेका मेरा मन होना है बहु यह है कि बन्तोंको कारों, जुनों और महनीन कभी स्नादा न जाया शिक्षित आगा-पिना और बुनकों देसारेशी गांवके मां-वाप भी बच्चों पर ये जुन्स करते देखे जाते हैं। बच्चोंको होगा बहु ठार-बाद कराते हैं, अुबने पीछे चया हेतु होना हैं? ठंडमे बुनकी रहा करतेना चुनिय ती कभी-चभी ही होता है। ज्यादावर तो अुनहें बच्चोंकों बन्द-तरुनर निव्योत्तीको उन्ह पुनते देवनेका ही भीच होता है। जुनके सम्में यह सोन भी होता है कि हमीरे बासकोंकी सब्देन्य है स्वेत

शुरूमें तो बच्चे मांचापके असे पायलपर-मरे मोहको समझ ही नहीं सरवे। सुनकी ममसमें नहीं महाता कि मांचाप क्यों अनके हाम्मेंदीमें, सरीर पर भीर किर पर पैलियों पर पैलिया पढ़ाते जाते हैं, बरो वे बनके पैरीको मोतोंने शहरूर मुने हैं और तो जुलोने जबहुकर मसल झलते हों, वेचारे पुक्तिकरों तो पत्रता शिमते हैं पोलोको पकड़ना-छोड़ना सीसले हैं; जुस पर यह बचन बुल्हें सराना समझ हो मुन्ता है। मांचार कभी सरावाह करके फैदलाने परे ही और जुलीन बरीर हवा-पेपनीयाले सीतियोंने बन्द होनेका नवा पत्रता हो, तो सावस जुल्हें विस्की हुए शन्ता ही जातारी कि वे बच्चेंकि लिसे सरानेका कैंग्र कैदलान बना रहें हैं।

गला लाक्कर रान टमल है।
बहुतमी मालाजें कर्मिका रोता मन्द नहीं कर पानी, और रोतेक बारण भी
नहीं समस पाती। अँमी मालाजेंको मेंने वक्ष्मेंक कपड़े, नृते वर्षण कुलार देखें मलाह री है। अनुन यह आया है कि असा करते पर हर बार वर्ष्य पुन्ती तरह हेतने कपाने हैं। परन्तु आम तीर पर मांनाम यह मध्यानेंको तैयार ही पुन्ती होते। ये तो मनमें यही मध्याते हैं कि हमने अपने छाड़कांको महंगम्यों बची महातक स्पृत्ते कड़ा मुख पहुंचाया है। जिलाब्जि अब बाकक रोते हैं तत मुन्ते अग्रामी करणाती करना भी ये की कर सकते हैं? ये तो बहुनें पुर पानेके किंत्र पूर्व म होने पर भी मुनके पेटमें कुछ मिठाजीका भार बहाकर मुनटे कुले पेरामा करते हैं; सच्छा कपड़ोंको केंद्रके बस्ताब श्रीकोष्ठी हुतरी केंद्री प्रधा देते हैं और परन्तु हमारे कुमके किरड बच्चोका यह बिमोह लंबे समय तक नहीं दिवता। वे प्रवितिके नियमों और हमारे बोक्कि बोक्या बनार धोरे घोरे सम्प्रते तनते हैं. हमारी कटा अनताने तनते हैं। हमारी तरह वे बच्योके बिना समाना मीरा प्रति हैं, हमारी किरा मानदाकों सोनार कर तैने हैं कि मुखारने निर्म संपर्धाकों सह तैनें ही सम्मदा है, यह भी सम्प्रते तनते हैं कि अनेक स्वारको सानमांक प्रमुचियों करने ही अपेक्षा बन-ठनकर बैठने और मुख्या-मुतलाकर बोलने रहने में ही अधिक आगद भीर सम्मान मिलता है। बस, कलियनना प्रभाव बन पर पूरा पत्र गया! अब भले महारमा गायी सादगी और वारीर-श्रमके ढोल पीर्ट, मेले वर्वप्रास्त्र गयम पर जोर हैं; परन्त जिस प्रहार नैवार हुने वालको पर यह साग अरदेश परवर पर पानोही सरह वैशाद निद्ध होगा।

आधनवानी साता-दिना भी, जिन्होने अपने जीवनमें अनेक गुपार विवे है और जी दूनरे कोओ सुधार मूलें तो अन्हें भी करनेवें नाराज नहीं होने, यह विचार न भानेके बारण आम लोगोकी तरह बच्चोको बस्त्राल्यास्त्री केंद्रमें जकडकर सुध होते हैं और मानते हैं कि हमने बच्चांका अच्छे दुवने रखा है। आजा है वे जिस सुचना पर मंभीर विचार करेंगे।

# मोली नहीं परन्तु शिशु-धर

बच्चेति संदेव रसनेवाला दूषरा विचार हम झोलीके वारेमें चरेंगे। माताश्रीकी भरपन्त प्रिय श्रीर लोगोंने काम्य-चटावा विश्वय ववी हुश्री जिंग झोलीके वारेमें नवे

भारति प्राप्त वाहा लगानि कायनिकार विश्व वेश हमा तिमा शालति वाहत से विसे मीर हमारे एको हमें ते हिस्तानीके अनुमार एक विचार यो परें।

माताओं में यह सीली केंद्र क्षित्रतो कांप्रक जिय हो गयी है? सूत्रके पान करें हमें यह सीली केंद्र किताता कांप्रक नियम प्रोप्तरण दिया हमा सर्वाह स्वयंक्षों पूर विचारता, पुंच न कुछ सिलाता: और दूतरा नाथन सपना पीता हुआ स्वर्षाह परिवाह से स्वयंक्षी पूर्व विचारता हुआ स्वर्षाह स्वयंक्षी स्वयंक्यी स्वयंक्षी स्वयं पैसा सिद्ध होता है और असे तुरन्त बुत्र करके सुन्त देना है। परन्तु बानवके रोनेके नारण देवल भीड़ बीर भून ही पोड़ होने हैं? बजी बजी जुने जूरर बहुना ही भीर सुमने पड़ा न जाता हो, तो निरास होतर वह रोने तरना है। बजी वह पैटमें वह सुजनेते भी रोता है। प्रचेत रोग पर सोणीना जिलाज की नाम देगा?

भाग भाग मुन्त मानीता हुत स्वीत एवं सामाना समान कर्न का राम राम ।
दिन मुन्तर मोनीता हुन स्वीत दुवकरण करें। यह साथ मुन्तर क्षेत्र महा मानी है, और साजनाई दुव्यं क्ष्य क्षेत्र हैं।
सी दिनवर साजनको गोमों लेकर सेत्री नहीं पर नक्षी। यह नरीत देशांत्र है। हो मूने देशांत्र महारा देशांत्र है। हो मूने देशांत्र मानी प्रेत हक साजना क्ष्यों क्षा मानीता मानी प्रेत हक साजना है। यह साजना मानी प्रेत हक साजना है। यह साजना है। यह साजना साजना

अुगरे आपार पर: और हम आयम-श्रीवृतको गमप्रतेका रोज को प्रवल करते हैं, अुनके बापार पर, आगे चलकर हमें अपने-आप श्रिम विषयमें विवार करता का जायगा।

## क्याहे नहीं परन्तु खुली हम

सबसे पहले जो मुझाव देवेंका मेरा मन होता है वह यह है कि बच्चोंकी कपड़ी नुरों और महनेन कभी छाटा न जाय। शिक्षित मानार्नना और बुनही देगारी गांवके गोनार भी बच्चों पर ये जुना करते देने बाते हैं। बच्चोंडों लोग एह कर-बाट करते हैं, बुनारे पीठ बचा हैनु होता है? टंटमे बुनड़ी रता करतेरा सूरेर तो कमे-कमी हो होता है। ज्यादावर तो बुन्हें बच्चीकों बठ-कमर निजीनोंड पर पूमते देननेका ही थोड़ होता है। अनुकं मनमें यह काम भी होता है कि हर्गो बालकोंडो सके-पन्ने देनकर सावके सोगोंका प्र्यान बाकवित हो।

शूक्में तो बच्चे सा-वापके अंते पागलपन-मरे मोहको समझ ही नहीं कारे। खुनकी नमझमें नहीं आगा कि मो-बाफ क्यो सुनके हाय-दीतें, दारीर पर स्तेरित पर पंत्रियों पर पंत्रिया चहाते आते हैं, क्यों वे सुनके दीरोड़ों डोसोड़ों डाकार पूर्वे हैं और तय अ्तोंनें जकड़कर मनल आनते हैं। वेचारे सुविकासे तो चलना ग्रीनते हैं विश्विती परवना-फोड़ना सीसति हैं, यह पर यह बंबन कुई सदस्य समझ ही चुठा है। मान्यार कभी घटपायह करके केदसान गये हुं। और मुख्ति वर्षर हमा-पेक्तीसती कोडिप्पोर्स करह होनेका मना चला हो, तो चायद मुद्दें सिकती हुल करना है। चायती दिन वे बच्चीन किसे करहोंका केसा कैदसाना बना पहें है।

भाषणा। १० व वण्याक 1000 करमुक्का कला करवानो बना यह है।
विमन्ने निवा, बच्चे जभी कहा हमारी ताव 'कमर' बन पाये हैं? हमने प्रांपिती
ताजी हमा वणाती रहे जिया तरह खुके रहनेको प्रयंकी बात उम्मता मीला है।
बच्चोंको दी अभी तक खुकी और तानी हवाका सर्व मीका लगता है। बुक्ता यह
गुक्त छीन लेनेके वे दो जुटते हैं। हम बहे छोग स्वान बनकर रही-सीप्तिके हमीं
बैठे रहनेको बन्यानको नियानी समझते हैं, जेकिन बालकोंको हो जुन आमारीवे
भाजना-फिराना, तरह तरहाने मब्तियों शरना है। यह आबारी छीन केने पर है गका फाइकर रोने समते है।

सका फाटकर रोने टगते हैं।
बुद्धिमी माठाव कंप्योक्त रोना बन्द नहीं कर पाती, और रोनेंग काफ मै
नहीं समस पाती । जैनी माठावाँकि मैंने बच्चोंके करहे, बुद्धे बाँगा बुद्धार होती
माठाव है। अनुबन यह आया है कि जैना करने पर हर बार कर्षे इक्की
सरह होन्ने टगाउँ हैं। अपनुबन यह आया तीर पर मोनाप बह समतको तैनार है। जी
ही। वे तो मन्ने यही माजात है कि हमने जपने छाड़कोंको महुनेनहुँवे कर्षे
पहाकर जुने बड़ा गुप्प पहुंचाया है। जिसकित्रे जब बातक रोते हैं कह कृते
अहसनी वारणादी करना भी वे केंद्रे कर सकते हैं? वे तो मुटें पुर एसके किंद्र महान होने पर यो जुनके देन कुछ सिठाविका चार बहातर मुनटे कुटें होरात
करते हैं; बच्चा क्या कुछ केंद्र केंद्र का का स्वाहत मुनटें कुटें होरात
करते हैं; बच्चा क्या कुछ केंद्र केंद्र का का स्वाहत मुनटें कुटें होरात
करते हैं; बच्चा क्या कुछ केंद्र केंद्र का का स्वाहत मुनटें कुटें होरात

परानु हमारे जुरुमके बिरुद्ध वच्चोंका यह विद्रोह को समय तक नही टिक्ता। के कारिक नियामों और हमारे जोवनके बोचका अन्तर धीरे धीर समझने लगते हैं, हमारी का अवनते कारी हैं। हमारी नियामों और हमारे जोते हैं, हमारी किया प्रवास को स्वीक्षा स्थापना कोंचे का है, हमारी किया साव्यवाको स्थीकार कर केते हैं कि क्षा प्रकार के लिये अपनांको सह केते हैं। समझन है, यह भी समझने लगते हैं कि क्षा प्रकार की साव्यवाक करिये आपनांक प्रार्थित करियो करनांक हमीरामा जारीकी अपेशा करनांक करीरामा जारीकी अपनेश करनांक करियो की साव्यवाक मारे का साव्यवाक की साव्यवाक स्थापनां की साव्यवाक स्थापनां की साव्यवाक साव्यवाक स्थापनां की साव्यवाक साव्यवाक स्थापनां की साव्यवाक साव्यवाक स्थापनां साव्यवाक साव्यव

सायनवारी साता-शिता भी, निन्होंने अपने जोकामो जनेक गुधार निर्मा है और वी इसरे कोश्री मुभार मुझें तो खुन्हें जी करनेंगें नाराज नहीं होंगे. यह दिवार न साराज अराम आग कोगोंडी तरह यक्चोंकी वस्त्राक्षारकी केंद्रों जककर खुत्त होते हैं बीर मानते हैं कि हुनने यक्चोंकों अच्छे दनवें रक्षा है। साता है वे निस सुमना पर गैमीर निवार करेंगे।

## सोली नहीं परन्तु शि**म्-य**र

बण्यंपि संशंप रक्षणेवाला दूसरा विष्यार हम स्रोमीचे वारोमें करेंगे। माताओको स्वयार प्रिय और जोगोंसे काम्य-कामा विषय नगी हुआे जिस होगोजे बारेमें सबे विसे और हमारे समझे हुओं नगी शिक्षणोंके प्रमुगार हम विषयर दो करें। माताओं यह होगोजे सीने दिलानी आधिक दिव हो गयो हैं। जुनके पास कड़े

माजावंगिं यह होती की तिरानी आधिक जिय हो गयो है? जुनके पास करें हैं बच्चोंकों चून करनेके सो सामन हैं—केन सामन औरवरता दिया हुना मान करें हैं बच्चोंकों दूर पिलाना, कुन मुक्क दिलाना; और दूसरा सामन कम्मा सोना हुजा सर्मी सोनोंमें उत्तकर शुन्हें सुनाता। बच्चा यक गया हो, मीरके पिरा हुना हो गीर जुन कारपोर रोता हो, तब तो सोनोंके नमीने मुलेंका शुमाय शुन पर पानसाम नेवा तिब होता है और तुने तुन्ह जुन करने सुन्न होता है। परने सानक से रोने कारण केवल मीर और मूल ही चीट होते हैं? कभी कभी अुते शुन्दर चड़ना हो भीर जुनसे चढ़ा म जाता हो, तो निरास होकर यह रोने कमता है। उन्नी बहु चीर जुनसे चढ़ा में तीन है। अपने हम का स्वार्थ पिता हो हो परने सुन

भीर सुपते बड़ा न जाता ही, तो निरास होकर वह रोने क्याता है। कभी बहु पंजे पर बुक्तेन भी रोता है। प्रयोक रोग पर शांलीका प्रिकाल की काम देगा? निर्म सुन्दर शोकोका हम बोहा पुबक्तरण करें। वह मांका सुन्दर पर्यो लगती स्मीर सालको दुव्यों वह कभी है?

में दिनगर बालकको गोदले केकर बंदी नहीं रह घरती। यह गरीव देशतिन हों तो अपे मेहरा-मबहुरी करती गड़ती है। सम्म घहरी महिला हो तो दिनमर योज के सिम्पानरी करके वह बूग बाती है। यह बणने काम्में बली रहे तह तक प्रतिक्रती महिला हो तो तो तम र पालको मही-बलागत श्लीका कोशी न कोशी सावन बुधे पाहिए । जगीन पर पुरा कर कामने कर्तो रहे तो सालकके लिये बुधे राहुस्तरहकी विनामों रहती है। जमीत पर बालकको जीवन्यन्तु काट सकता है; जमीनसे मिट्टी सोरकर बह मुद्रेम मी डाल सकता है। झोली जिन सब चिन्ताजीसे मांको लेकवाच बचा सेती है। जिम लिजे मांको वह सुन्दर और सुविचाबाकी लगे, जिसमें बचा जादवर्ष है?

ालं मालं बहु मुन्दर बाद मुत्यवाका रूग, ाबसम बया बादवर हं? 
परन्तु बुगमं पड़े हुने बालंक के बया हाल होते होंने? बालंक के बराद दरकी, 
लोट लगाने, बुद्धने और सरकाके मिला होंगा स्वामानिक हैं। असी निष्णामें होंने 
पर सोली बुद्धी केमी रुपती होंगी, विसकी करपना करके देखिये। च्यानंद्राव्यक्षि 
पित्रतीमें मेर-जीतोंकों विधार से बुग्धर चाकंदर स्वामी देखकर कियो में भावनतीक 
मृत्यकों बुन पर रच्या बाती हैं। वोतेकों तंग पित्रवेधे बुग्धर-पोणे पाठे-पुराने 
देसकर भी हमें दु वह दुन्ने विणा नहीं प्रता। परन्तु झोलीमें पड़े हुने बच्चेश 
करेसा गेर-जीता और तोला कहीं ज्यादा च्वांच्या भीवता है। बालंकों हो कृता 
होती दसो दिसामीन जकंदर पड़ा स्वती है। म बुत्यों बामी सरस पुना बाता 
है, न बाहिनी तरफ; न नोचे भुतरा जाता है, न बाहा हमा जाता है। अधिकों 
क्षित्र वह हुए हाव्यर्गर भूखे कर सकता है।

सापक बहु कुछ हाय-पर भूच कर सकता है।

मैं सापको विस्तारणे बण्यान कराओ है कि बालकोला पन और वारेप निर्मे

चयत होते हैं, जुनके जीवनने सुर्चामियन कितना स्विध होता है? सेने बच्चोने

प्रोतिक स्वी हैं जुनके जीवनने सुर्चामियन कितना स्विध होता है? सेने बच्चोने

प्रोतिक स्वी हिन्दित संपन कितना समझ लगता होता? वे दिनती लगतारी और

निरामा महसूम करती होते? ज्यादापर छोटे बच्चोने जब होतीमें साल जाने हैं

वव दे रो पहते हैं। यह दिनाने नहीं देगा है? उपलु बच्चा रोता है वह हम भूमे बांक

सोरके मुठे क्यादे हैं, मरेको मारने जैंगो है। कितन हम मान केते हैं कि मुठेन सालक बन्द पहता होतर बालक सो जाता है। कितन हम मान केते हैं कि मुठेन सालक कार सुर्मा मार्च । सिंदी मुठेन आनन्त तो बच्चे वय बच्च को होते हैं साले-साप सुर्मा बड़ कुपर सहते हैं, अपले-बात मुठे बच्चा साल है और भूमे बार का ताने है सामी लेते हैं। तस तक ता ता मुनके तिओ बहु केत अपला तते दिमा ही है।

किर मी पर साम है कि सामके निर्माणनीकी स्वच्योत स्वाह दिने विशेष

इ तमा लत है। तब तक ता मुन्हें दिन्ने बहु नेह जावन तैन दिना है।

किर भी यह तब है कि सोधी सैन्द्रानियेंसे बच्चेती त्यांकि दिने दिन्तेंदि
दिना वास चन हैं। नहीं समना । सिना मने तिनेते, त्यानु वाही बहु परिते ।
वाच्यानु हात कान्योंका में त्यान करारी मुर्गिमा दोटा चहुनमा परिते सो मने वाच्यान हरानी देवी कोशी चीन दिन्ता साहित सम्बद्धी म तो सनी चूमें सोत म वह सिट्टी स्वर्गाम वहाने वह से सीत म वह सिट्टी वर्षों म मूने साहे । जुन चहुनरे वह सीमें सीने भीन के परिते से कार्यों होता परिते से कार्यों होता परिते से कार्यों होता परिते से कार्यों होता होता होता है। भीन चहुनता हर साममें नुमती गता सील भीर सुनहें सीने साम सीत साम होता होता सो बहुन होता होता सो बहुन साम सीत साम होता होता सी बहुन होता है।

अगलपे दिना चीत्रण बिजानी आजादी और गांच ही जिलती रहा है। हुने रा भरी चर्रान, चारतु बर बरते हैं। चारते बरत जिलेकी स्रोधा बन्धी रेविक वारण सुमने चरता हुने बहुत स्रोध करता, स्रोफ बर अगल है। बर तथारे विज्ञानको रोचना नहीं, चारतु चोत्रण देश हैं। चनाई निर्दे

भी अँसा पबूतरा घरकी तरह वानन्द और विकासका सापन बनेगा । हमारे बडे घरमें अँसा पबूतरा बालकके लिजे छोटासा जिल्लु-घर ही होगा।

मेरे मुताये हुने जिस विक्युन्यती मिकती-जुल्बी सोन माता-पिताओंने भी की तो है। बहु है हमारा मुन्दर पालगा। बहु लनाबी-लीहानोमें झोलीते वजा होता है। बुपारें वन्त्रेको सिकुड्वर गही पड़ा पहना पहला। बुपारें बन्नेको हिल्ले-जुल्लेको स्विक्त बालदी पट्टी है। बुगके सटके भी सोली जैसे तेज और परेशान करनेसाले नहीं होते।

परन्तु पालनेमें तथ्योको विष्कुमर कितना निस्तार तो हरिनेत्र नहीं मिल मकता। विद्यो तरह करन और कीमवर्ष भी बह भारी परात्र है। और हम हो प्रस्तुनि मुस्ति करीत ब्रामकोशियों और कुमके वेशकोके परकी सुन्दिरो विचार करते हैं। विद्योजियों मुने विद्युन्तर ही हर प्रकारते मुक्त कर कमता है।

# लिलीने नहीं कामकी भीनें

बच्चेंकि जीवनमें हमिलार करें जुन ही बचा स्थान दिया है। जिस पर अपने स्वाप्त करें जुन करें प्रतिक्री के सिलार करें। जुन कि कि जिलानेनेका संवार बता होनें हमार हुँ जुन है है वह में तो न करें, जिलानेने आप खेला करें जीत कुमी देते एतें, प्रति ती यह होते कि तो यह ती कि जुन देते एतें, प्रति ती यह होते कि ती यह ती कि जुन प्रति कि लिए के कि जिलार काम जीवार कि ती कि जिलार काम कि ती कि ती

हनने अभी तरू को विचार किया है जुल परंसे आप समझ सके होंगे कि बच्चे दिनमर जो भी चपलता प्रगट करते रहते हैं, वह जुनके किने नेचल निरमंक बैंक नहीं हैं। वे तो हमने भी नहीं जिकिक भूषोगी, अस्पन्त जिलाहु और आस्पन्त मेरूल ही हैं। यह बात सच हो तो अनुसै यह बार निकस्ता है कि बच्चोंको बिकोने नहीं चारिये, बोरूक कामकी चीजें चाहिंगे।

परन्तु आप नहीं कि जिलाने नाम दीनिये अपना बामकी बोलें — दिवसे फर्क देवा पदेगा? कर्क बजी नहीं पहेगा? केनल खेलनेकी अपनी कराय पुनारनेकी इंग्लेट ही जो बोलें बनानी जागारी कुनमें लहुनुत और बिना विस्थेन्द्रों प्रेस नेक् बन्नाम हो केली। महन्त्रील दंश बनीज बनाजें, व्यंपनित्री देशे बेनेल अमार — दिवा सरक्षी जातें हुए गुर्वेशी। हम यह मान लेले हैं कि जो बहाँ के अमार — दिवा सरक्षी जातें हुए गुर्वेशी। हम यह मान लेले हैं कि जो बहाँ के अस्तुत और सालकंक रूनता है यह बन्दोकी नी बीचा ही उपन्ता होगा!

हम तहहीकी नहरू करते पुत्रको बनावे हैं; गाव या पोहेंगे छेटो नहरू बनावे हैं। पोरट-पाड़ीको नककड़े तौर पर छोटी मोटर बनावे हैं। आहरूकड़े शांकि पून्ये बंक्ति करापारों भी बर देते हैं। पुत्रकील पिर निषर-भूगर हिल्तेवाला साम्रा है, पोहेंको कुरावे हैं और मोस्ट-पाड़ीको करू स्थाकर दीशवे हैं। मूल स्वस्तुरोंने नाडकड़े रूपमें में जिल्लीने हमें आकर्षक मालूम होते हैं, परन्तु बच्चोंकी वार्स क्या अभी जितनी खुली होंगी हैं? ये सो आपके जिल्लीनोमें किसी प्रकारका वर्ष नहीं देत सबते। युगके जीवनमें अनेक प्रमोश कीर जुमोग चच्चे दहते हैं। युगमें में चीचे युगके दिगों विचेप जुपमोगमें नहीं आती। वे जिल्हें सहताकर देसते हैं, गिराकर देसते हैं, बाटका रेगते हैं और अन्यमें जहाँ निकम्मी मानकर फैंक देते हैं।

हम तो अपने सिलीनोंको मुन्दर मानकर बार बार बुन्हें बालकोंके सामने रागे रहते हैं। ये नाराज हो बारो है तब खुन करनेको अन्ते हिलीने छोटनेके किसे देते हैं। जिससे बच्चे और चित्रते हैं और अधिक रोने कमते हैं।

खिलोंने यदि याधिक करामातवाले होते हैं तो बोड़ी देर बाटक बुनकी गाँउ, क्विति क्रियादिको तरफ क्षित्रके जरूर हैं, परनु हमारी तरफ 'बाह, कारीगार्द केंगी खुदर कारोगार्दी को है!' वे अदुषार प्रगट करके वे प्रथम नहीं हो सक्ते पूर्व किया गाँत, आवाज आदिका रहस्य जाननेकी जिच्छा खुलम होनी है। परनु गर्द मुनकी गाँउ बुढिके बुतेसे बाहर होता है, जिसालिकों वे निरास होते हैं और अधिक पित्रते हैं।

बण्यांको अपना समय अपयोगी उपने विजानके सायन देना जरूरी है परनु सुनकी योजना यह मोचकर बनानी चाहिये कि बादकांको नया चीन अपने तुर सकती है, कुन्दें नित्त चीजको जरूरत है। ये समाता है कि बहुत छोटे बण्यों कि किसे सी 'शिया-परी' में कुछ श्रीत सापन राजने चाहिये : वन्धे केटि विकर्त परी वैदे नापन — अलग जन्म दो तीन मोदानियों । बण्यांको श्रुप्त जुम्में वहे होंगे और बैटनेमें बहुत पर होगा स्थामाचिक है। ये सापन शुद्धे किस नामने दहारक होंगे और पिन्नों कहत पर होगा स्थामाचिक है। ये सापन शुद्धे किस नामने दहारक होंगे और छोटे, मोचे चहुतरे मा चीनको और त्यी जा सबती है, जिन पर बच्चे चीड़ी-नी मेहननमे चहुकर विजेनाके अभिनानसे बैट क्कें।

हुम बड़ीके जीवनका अनुकरण करनेवाले तिलानि अर्था हुल, याड़ी, गाय, योड़ा, दूरली वर्षात्रका ग्रामद करणे दोनीन वर्षात्रकी अपूमतें मुझ्ले वस करण आगा है। भूग सुमतें सुन्ता वस्त्रकरणेन बड़ जाता है और हमारे अल्पा अर्थन माना स्वारकारी है हुए सम्बन्ध कराते हैं। परन्तु वे बचने नाम कर सक्ते विजयो प्रतिन मुनेत हिंगारीधेने सुन स्वस्त्र कर नहीं आगी। निलालि मुनेत हिंगारीधेन सुन स्वस्त्र कर नहीं आगी। निलालि मुनेत सहीं स्वस्त्रात्र कारणी रामाना प्रताप्त कर्मारी स्वारकार स्वत्र कराती स्वारकार कर करने अल्पा होने स्वारकार कर करने किया होना स्वारमार्थिक है। परन्तु क्रित हिंगार्थिक स्वारम मन सक्त रिलाम हिंगा स्वारमार्थिक है। परन्तु क्रित हिंगारीधे माना स्वारम हिंगा स्वारम है। स्वारम स्वारम हो। स्

यह नकत करनेडी अध थोड़े ही बहीनोंसे गुजर आवगी, और गुरर जानी चाहिरें। जरा आमें चलकर बच्चोरें गुच्चे--हमारे और ही हाम करनेडी तीत जिच्छा भूतप्त होनी है। हमें जुनकी जिस जिच्छाको संतुष्ट वस्तेके छिन्ने तैयार रहना चाहिते। अहुँ पानी भरनेके छिन्ने छोटे पहोत्ते जरूत होगी, समीन पर चटानेके छिन्ने छोटे हुलकी जरूरत होगी, खात बतानेके छिन्ने छोटे पहित्ते जरूरत होगी, बृहारानेके छिन्ने छोटी प्राइमी करूरत होगी। ये स्वमक्षी चोनें बच्चे मुठा छातें छतनी छोटी हिन्तु सम्बन्ध समा दे सक्ते छायक होगी, तो हो बच्चोको पत्तर खारोंगी।

बातक १-७ वर्षकी बुमर्स पहुँचिन तब तो जुन्हें विसस्ते भी आगेना काम करवेनाको चौराक्षेत्र करहरीयों, अवार्ष है द्वारी साथ मिलकर हमारे वह काममें करना हाम बात्रभानेको तैयार होंगे । वे हुमारी माड़ी पर वह देवेंटे और हमारे हामरे ताथ केकर बैनोको हावने कमेंगे, हमारे पात्र बैठकर निवासी करने कमेंगे, हमारे ताथ मिलकर सच्चे करने पोगेंगे, छोटे बड़ादे बड़ादियोंको चयांने, नहकारीन कोर पर्रा को भी कम होता होया — व्यानीं कहानीयों, कुमरात्रभाव मुझे करनेने बूट जायेंगे । बुनका बाय जब कक खेलके क्यमें होगा तब तक मुनकी आवासको संतोप नहीं होगा। अब अव्हें यही देवकर सनोप मिल सकेगा कि हमने सबके साथ कार किया नहीं होगा। अब अव्हें यही देवकर सनोप मिल सकेगा कि हमने सबके साथ कार किया नहीं होगा। अब अव्हें यही देवकर सनोप मिल सकेगा कि हमने सबके साथ कार किया हो होगा। इस शाह विशा हम जा गया और कुषे करके हमने अुपसेगी काममें

बुत्त समय हम कभी बार जुन्हें दुनकार कर निकान देते हैं, अपने काममें समान करमते हैं और वे हामभैर तोड़ वें ने निवा बरते बुन पर दया करते कुनका भूताह मार देते हैं। बोर यहि हम सायन-बंग्य बीर चौकार हो तो अनुका निभे मुम्बां, मोटरों, हवाओं जहाजों, बहुतने छोटे-छोटे देकार बरतनों, मूठी चिक्का बरेराका बड़ा परिष्ह काझ कर देते हैं। और जब बहुत वर्ष करते छाओं हुआं से सब चीजें वें नो देते हैं। मा स्वात्तित उनने नहीं एकते, तो हम भूतों मूर्ण और स्ववस्था-वानित्ते रहित बहुकर शाटी है और नवीहरोके चाइक छाता है।

आजकी बातों में में बालकोकी कामकी बीजोक नाम पिनाये है। बूनके बारमें मितता स्मानिक्या वहीं कर दू कि जिनका निरंग हुआ है वे ही कामकी चीजें कुपोगी है और हुतरी कोमी चीजें बुपोगी नहीं है थेया न शकता जाय। वे हो बुग्रहरूपके क्यों ही वे नाम मिनावें है। मानाव व्यपने-व्याने जीवन और बंधीखें ही वो कामकी चीजें स्मानाविक रूपों पैदा की वा सकती हो अून्हें पैरा कर सें। मैंने जो नाम मुझायें है जुनती जितना तो आप स्वने देख तथा होगा कि जिन विजीनोंक निरंगे दिसालों कहें कारसानोंमें बाईद देनेकी करूरत नहीं।

 बुर्हें गमप्तकर अनुमें बालकोंकी पूरी मदद की जाय और मुनके लिने बुर्हे जूंकर मागायरण दिया जाय। जिसके लिने हम्मपुर मार्गि अंगोंकी सर्वकात कुली पहुणे करता है। दिनमार दिना हिनो रोस्टोक के छोटे-छोटे काम करते हैं। तिनके लिने कुर्हें हिम के देता, मुनके प्रोत्ता बुनके लिने कुर्हें कर देना, मुनके प्रोत्ताहत देना मुनके हुगरी जकरत है। जिसके लिने कुर्हें हुए गायनोकी भी जकरता रहेती। परनु सामने देना कि वे बहुत ही सादे और परोहें है। परिवहन जात कहा कर जैसे हुने बाने जीवनका मतन नहीं वॉटना चाहिर, वैसे शासकों ने जीवनका मतन नहीं वॉटना चाहिर, वैसे शासकों ने जीवनका मतन नहीं वॉटना चाहिर,

असलमें बच्चरेको पुर रमने और इसारे कार्योमें बायक बननेने रोवनेका सच्चा मुमाब भी जिमीसे हैं। अंती धूट और मुक्किया सिकने पर बच्चोंको इसारे हमानें इकारद अपनेको पुरत्त ही तार्वी होती। वे बच्चेत मुक्कियां को स्थान अर्थानाम रहा करेंगे। इसने अुनकी जरूरों सबसुब समझ सी है और बुन्हें आत्मितासि पिने सच्चा बाताबरण हम दे वके हैं, जिक्का अन्याज स्थानकी कुंबों यह है कि सनक मसस और आननामी रहें।

### प्रवचन ४१

# बाल-शिक्षाके बारेमें कुछ और

चुम्बन और लॉलियनकी सर्यादा

बच्चोंके प्रति हमारे व्यवहारके बारेमें बाब कुछ और बूचनार्वे बाबम-जीवनकी देख्यि मैं दैना चाहता हूं !

अरु बस्तु जत्यन्त महत्त्वकी है। बहुतींको बच्चोंको बोरमें केते, मुगानने बीर क्षाम काओ मकारते मून सिंहणेंगी या पुतानोंकी तार सेनावेंकी आपता होती है। वे साम-समय पर जूने मुंग भुत्रकार पिरात तेंही है और जूने पुताने मी है। वेरा साम करें के प्रतान के सिंहण के प्रतान के सिंहण के साम के सिंहण के सि

ये बहुत छोटे होते हैं तब तक जैता बरताब नारखंद करतेघ मुख्य कारण यह होता है कि निराये जुनको प्रवृतिकांधे च्यां बराया पढ़तो है। वितर्ज केशा करते में किसी मुच्चारणका वर्ष बुदते हैं, यच्या किसी बरताके मुख्यकार और रिगर्फर पहचाननेत्री कोशिया करते हीं जुसमें हम किसी कारणके बिना, जुनकी निर्णाय वर्ष वर्षीर, भूतकी ताह जुन पर आक्रमण करते ही और जुनको राजुर्य प्रवृतिकांचें ज्याग वराने हैं। जुनकी नारखंदगी करने यो जिला नहीं रहती वे हुयारी पहनेत्र पूर्वें किसी जीतीह कीशिया करते छनते ही जुकका विरोध करते छनते हैं और अनकों થાળ"ારાવાાળ થારબ વછ બાર

रोने लगते हैं । जरा बढ़े बच्चोको तो मान-अपमानके सूक्ष्म भेद भी समझमें आने लगते हैं। जनके मह वगैराके भावो परसे स्पष्ट दिलाजी देता है कि जनहें हमारे बरतावसे अपमान होनेना भान भी होता है।

जितनी चेतावनी देनेके बाद और सयम पर जोर देनेके बाद मैं बालकोंके

स्वभावका अक लक्षण आपको बता दु। वह यह कि खुन्हे हमारी मददकी पग-पग पर जरूरत होती है। हमारी वडी दुनियामें बहुत कुछ अँसा होना स्वामाविक है, जिसे वे आ नहीं सकते, लाप नहीं सकते और समझ नहीं सकते । जिसमें हमें सहानुमूतिपूर्यक सुनकी मदद करती ही चाहिय । कभी-कभी अुरहें गोदमें सुठाकर अपर बढ़ाना और नीचे अुतारना चाहिये, कभी किसी खब्दका अच्चारण सीजी आवाजसे रिखाना चाहिये।

परन्त याद रिक्षये नि को प्रयत्न खुनके बुतेसे बाहरके न हो खुनमें मुठी दमा करके. अन्हें परिधमते बचानके अत्रादेसे सुनकी सदयको हरनिज न दौड़ जाना चाहिये। भैसी मेहनतमें अन्ते जीवनवा सच्या आनन्द आता है। हमें अनावध्यक हस्तक्षेप करके भुनका विजयका महेंगा आनन्द नष्ट न कर डावना चाहिये। ठीक समय पर मौजूक हों तो प्रोत्साहनके शब्दी या हावभावते भुनका होगला हम बहायें। और प्रेमभरे होता. प्रोत्साहन और वप्रके वे बहुत भूसे होते हैं। और शुनवा भूषा होना कितना स्वामानिक हैं। विलहुल छोटे वच्चे अपने शियु-परमें यंभे असे साथनोको पवड़ कर सहाजयरनसे खड़े हों, फिर भी हम अगर ताली बजाकर अुन्हें बपाओं न वें तो हम क्तिने अदासीन कड़े जायेंगे हैं वे चौकी पर चढ़ मैंठें तो भी हम अुन्हें प्रेमसे बोदमें न अुटा के और धाबाधीका आर्थिंगन न करे, तो हम नितने नीरस माने बायने? वे मापा-शिक्षणमें श्रेकाच मृत्यर राष्ट्र या प्रयोग काममें लें और हम श्रुनकी तरफ ध्यान भी म दें, तो शुनरें बालकोती दिलवरेषी वर्षों न शुरू जायकी? वे अपनी नवली गायका मुठा पूप दुइनर हमें रिकाने आयें और हम मुने भूडपुठ रीकर सुनके माटक्का

बालक कोओ तीन वर्षती अन्नके ही, तब तक विजयके धेसे प्रमयी पर हम बडोको सन्हें अनेक प्रकारते प्रोत्साहन देना चाहिये। ताली बजा कर, पीठ व्यवस्था कर अन्हें शाबारी देती चाहिये और भूतकी प्रवृक्तियोगें अध्यत उचनत विजयके प्रयंग कर मुद्द भावसा बना जाएव जार पुराण नवुश्वास देसें तब तो हमारा प्रेम जितना मुमहना चाहिने कि गोदमें लेकर कुनका जालियन न करें तब तक मुनकी पूरी बढ़ करनेवा हुनें सन्तोष ही न हो। बक्कोंके प्रति हमारा ध्यवहार हमेता सध्य, विष्ट और दवा हुआ ही रहे यह टीक नहीं । क्ष प्रमामो पर वे जिलासिका कर हम पड़ते हैं, जाकर हमने जिपट जाने हैं और आसा रखते हैं कि हम भी जुननी ही जुनगरे शाब अनुका स्वायन करें।

अतिम मंत्र सेलकर न बतार्वे, तो हम बालकोंका जी वितना रहा कर "ते?

परन्तु के जरा कहे ही जार्च और निम्न निम्न प्रकारके कामोमें दिलपासी है जे हमें तब हमारी अमंग और अप्लाह यही न रवना चाहिये। तब ये भाव दूमरे ही

होतो प्रति होते आहिये। वह हमें कटन सहन वामोवी सुविना और वसाई आहें

धीरज और प्रेमसे सिसानी चाहिंगे। विग्रनिया बस्तुओं के सुन-पर्य और प्राप्ता प्रेम्स भूनके सामने प्रेमसे सोलकर दिसाने चाहिंगे। जुनके ट्रे-क्ट्रे प्रत्योंकों कभी हंस कर न जुड़ाना चाहिंसे, बल्कि प्रेमसे जुनके जुनर देने चाहिंसे। कभी बार हम अपूर्व और बनावटी जवाब देकर बच्चोंको गढ़वामें मात देते हैं। कभी कभी हम कह देते हैं कि बातुन किये विना साने पात कथा। सब पूण यह अपेसा रातते हैं कि बात्क ज्यात् बनकर हमारी बात मान कथा। सब पूण जाय तो यह बात्कको अल्बान् बनावका सुगाय है। असे संशिवत स्वयोक्त एम विग्रीनिकों देते हैं कि हमें बिस्तारिसे जुनर देनेसे दिन हमें होती। यहन बच्चे पर यदि हमारा भीतरी प्रेम अमडता हो, तो जुले कोजी भी बात सिलानेमें हमें अर्घव वर्षों होनी चाहिये? अलटे अंक प्रकारका जलीकिक आतन्द ही होना चाहि।।

#### स्बब्हता और स्वास्थ्य

दी बातीमें बालकोंका संपूर्ण आधार मां-बाप और वडों पर होता है: (१) स्वन्छता और (२) स्वास्था। हम बच्चोंडी विधाकी दूसरी निरमेशीची व जुड़ा सकें तो बाजद शीरवर हमारा कपूर भाक कर देना, लेकिन जिन से माननीर्ने हम बच्चोंडी दुनी होने देने तो कभी शामके पात्र नहीं माने जानेंगे।

हमारा वह कारण अस्वरके दरबारमें कदापि नहीं माना जायगा हि हम गरीह

प जिसालिओ, अवदा अज्ञानमें थे जिमलिओ, या प्राधीन थे जिसलिओ, हम अपने बण्योडी स्वच्छ और स्वर्ध नहीं रहा हो। हमने के अर्थत कोर साम पूछा बास्या— "नुम भैरी ये तो बच्चोंके सामा-निमा बनतेर्षे तुरहे धर्म क्यें नहीं सामी?" बिमा भामनेर्से हम नावीसें क्या गरिरियनि क्यने हैं? वहां बानसोंको साफ रानेपी

असी स्विनियं नान्यान बालकोकी हिन्त दुनियाता बीरवारी आहान और है परि वरिष्य हैं। तिहे से गाता ने हिन्त दुनियातो दुन्तपूर्व और नात्रपार के वहें हैं है तो हैं। तिम नियंत्रिये जनके बान मनसे सूने विचार और सुपार सन्दार के दी दो नान्ते हैं। जनके जीवनमें जुन्याह, आहर और नहींन हरोने से नान्ती के दी अध्ययपारी बार्ने करने बालकोंकी नवका सन्देश कुत कियार बन्धा मान बगारे हैं, यह हमें स्थीतार करता चारिये, और जिसमें निजे हम कहरे पायब के दैं। वे पायबारी बार्नोंकी बोत्ता जावी मुख्यार जीवारी है। हमें सामवार ने मी बार ही किया पारी है। जह मुख्या क्यारी क्यांत्रियों क्यांत्री नीन्यार में स्थान

काम छुड़वा देंगी; परन्तु बालकोंको अस्वच्छा रखनेको हरीमज तैयार न होंगी। मातामोके लिखे खेला आबह और अंबा हट रखना बढ़ी वारीककी बात है। धामबाधी बहुनें भी यदि अंगा आबह रखें, तो बलनी कठिन परिरियदियों भी वे बाटकोंको अधिक स्वन्छताता लाग प्रदान कर सम्बी हैं।

सफाशीके मागरेमें आश्रमकी बहुनें जिस तरह पन्यवादकी पात्र है, सूनी तरह ने अपने सच्चोत्ती तन्दुस्तीके नारेमें भी पन्यवादकी पात्र है, जीसा सब बहुतीके लिखे नहीं बहा जा सकता। जिसका नारण यह नहीं है कि मुचमें जिल्लाका अभाव है, सक्ति यह जान पहना है कि आरोप्य-सम्मणी विद्वानीना अन्होंने पूरी तरह विचार नहीं किया है।

ना गोणा है। वार्णके बारेमें मनगर मुनके विचार करने मानूम होने हैं। बड़ोकों जिन करवारप्यकर लाइंकि — मने हुमें, तीने, परारे पदारों और मस्तेत मीठी गरिष्ठ मिडामियांकों — स्वारिष्ठ माननेकों सादय पड़ जाड़ी है, दें है। वार्णकों भी करती में मोहदा जिलाजे आते हैं। क्यों सार पातामें बारकोंकों नकराती ज्यादा भी विजाती है। बाने-गीनेके मानकों मान्यार अपनी जीवड़ी करनोरीकों जीव नहीं पति, सुमीबा यह परिणाम है। बच्चोंके पातन-गीयचा पर हमारी यह नमारी की मध्यकर स्वार करती ह स्त्री देखकर पी हमें बेतना चारिये और समरी बनायोदिकों जीवना चारिये

श्वितरे जन्मवा, माताओको बालकोके तामान्य रोवोके बारोमें आपे वैद्य और सरीर-धारणी कर जाना चाहिया किर भी बहुष जिल विषयका बहुत ही थोड़ा जान राजरी है। वरिणामसक्त कथे न पत्रनेवाली मारी नृद्यक बात्मकर और वह भी भारतपक्ताती सरिक मात्रामं जाकर अपना स्वास्थ मंत्रा देखे है, सुन्हे सार दल काली रहते हैं, बुलार आता रहता है और जुनका सरीर शीच होता रहता है।

भीतनके बाद स्वास्थ्य पर अवर करनेवाने तस्य है सुनी हवा और व्यापार। मातार्से किय मामलेंनें भी गढ़ी विचार न जाननेके नरण बहुश बालकोको बहुन कथादा नगहों करेट रहा है और जुन्हें सुनी हवा और प्रदाससे वही मावार्से मिननेवाने स्वास्थ्येन कामसे वरित कर देनी हैं।

मितने निया, मुन्हें समाने और समझारा तथा सम्य बनावेड मुखाहुँसे और स्थारातर सिम पिनामों कि मुन्हें पहनाये हुने वपड़े मेरू न हो जायं, मानामें जुनकी मीनने-कुने बर्गामति अर्होत्तरीको स्वानेड ही होगा कीरिया बनानी है। जिन महित्यांना रहन न नमानेड बनायं व सानकीने महिता स्वानी मुस्स मीन मानती है और जिननं मुन्हें युक्त रहनेमें हो सच्ची नियान समानी है।

विन यह परापीने बालकीर जीवनमें पलनेवाणी विनिध प्रवास्ती आस्तिताता पर जारी है भीर साथे साथ तुम्मान की यह होगा है कि बुनवा दासाव्य क्यांनी करने दिन जाता है। मिला का पहुंची के विन पर अपने किया है करा है। किया ते पर क्यांनी कार्य केना है जी कोशी आपने नहीं। आध्यान साजते देवार-पन्तावी आर्यों नहीं। आध्यान साजते देवार-पन्तावी आर्यों नहीं। साथ नहीं की कीशी आर्यों नहीं। आध्यान साजतें देवार-पन्तावी आर्यों हों। दिनार पनावा में से विकास अपना हैं।

40

सेवक अपने बच्चोंको कैन रने, कैनी शिक्षा है, जिन बिनाम मीटे मोटे मुताब आज मेंने आएके गामवे करे हैं। भेगी और भी बहुनती बातें विचारोग हैं। बुहाइपके निन्ने, बच्चोंको सापुओं अववा गिलाहिलोंका कर दिलानेकी आरत, जुनें मान देने और मालियां देनेना कुम दिवाज और बहुन छोटो अमस्ये पहने-किननेका छन हमा देनेना आयह में गद प्रत्म महत्त्वके होने पर भी हमारी आवक्को त्यामें जुनकी छाड़ों वर्ष करनेकी जमस्य नहीं। हम बात जिने समझने हैं और बाको हद तक जिन पर अमन भी करने मोडे हैं।

अपन भा करन तम है।

मेर मुताबंग्वें में मनेक दिवार बाएको नमें तम्में। कुछ विवार हमारे देगके
पुराने मक्कारिक अनुवार है। वरन्तु मेंने वो कुछ कहा है अनक वा मान नमें विवार
पर आपारित है। हमारे पुराने लोगोंको जिन बन्तु-मेका पूरा तथान नहीं हमा पा
अववा गलत नपाल था। लिलोनोंक बारेमें, बच्चांको बोरमें लेने मीर मुचन आर्तिना
करनेके बारेमें मैने जो कुछ वहा है, अन्य में बहुत कुछ पुराने लोगोंने जिस कंग्रें
सीवा हो श्रेचा नहीं मानुन होता। परन्तु हम जिवकी विच्या वर्षों कर हि वह पुरान
है और यह नया है? खत्य वया है, हमारी तालीम पानी हमी बृद्धि कि विद्यार
करनी है, क्षितनी विच्या रखें तो वह है। श्रेचा करके हम पुराने रीति-रिवार्वोंका क्या
पूर्वजांका अपनान करने है, यह पानना मुक्त है। वया हमारे पूर्वव सत्य और जानके
पुजारी नहीं थे? बाप यह खड़ा रखिये कि वब तक हम भी सत्य जानके पुजारी
रहेंगे, यह तक जुनके पुपान वारित हो माने लायेंथे।

बालकोंकी शिक्षाके बारेमें ये सब सुधाय दो अुदेश्योसे दिये गये हैं:

् हमारे आध्रमके बालक मुखी और संस्कारी बर्ने, हम सेवकके नाते अपनी सेवाका लाभ शुनको भी दें — यह हमारा पहला और निकटका खुदेस्य है।

हमारा दूरका बुद्देख प्रामवानी भाताओं में बाल-संगोपनका सब्बा जान केलात है।
किसी भी अकारके लोज-सिक्षणके लिखे हम पट्टे-लिखोंको केन ही अपान करते
आता है— भापम देना और पित्रकार्के छन्याना। पर जित्र कार्यमें यह जुपन बहुत काला है— भापम देना और पित्रकार्के छन्याना। पर जित्र कार्यमें यह जुपन बहुत काल हो सकता है। जुपन अपान सो यह है कि हम बाबमोंने बालकोंको होई। तरिकेटे पिक्षा में तथा अुनके साम सब्बे स्वितायोंके अनुवार अवहार करें। येसे कुनकी पुगन्यको पानु अपने-आग बहाकर के जाती है, वैसे ही दिन स्वितायोंको हम अपने पीचनमें बुतारों, वे अपने-आग खाम-बीचनमें पहुंच वार्यों।

जावनान बुतार्यंत क अंशन्याचा आपनाचाना चुन्न के स्वाच्या के अभीन्यां को सुधार करता चाहुँ, विश् स्वाच्या केक अभीन्यांका है है। इस कोमोर्स को सुधाराकार्य दशकर देवार स्वित्तार्वीता प्रचार करना चाहुँ, जुन्हें हम आसमकी प्रयोग्याकार्य दशकर देवार करें, किर अुनते प्रचारकी चिन्ता करनेकी हमें कोमी वकरता नहीं रहेगी। आपरापर्वे आसे हुँ दे विशार त्यां ही अपना प्रचीर कर की।

#### प्रवचन ४२

# लड़के-लड़कीका भेद

हम पिछले सीन दिनने वाकनों जोर जुनकी दिखाका विचार कर रहे हैं। जेक बोर नुन महत्त्वना विचार व कर के दब तक यह विध्य पूधा नहीं होगा। यह है नहर्द-जहती नीन बेट रफ्तेन। यह प्रेट पण है, वीनदा द्वार हों भी है हमें बातनींका मारी होह है, जैसा हम यब मानते हैं। किर वी यह तिराना पुराना है, हमारे रोम-रोमरें विख तरह पा गया है कि हमारे बलावां मुखना नहरीला कार सक्तन्त्रमान पर दिलावी दिवे विचार मही प्रकार हमारी प्यार क्षित्रों जीवनकों यह भेर विकड़क दुनी कर बातना है। किससे क्षत्रवियों जीवन भूचे हो आते है, ती बात भी नहीं। विस्त भेरते करवियों जीवन मूल जाते हैं, कुनहला जाते हैं सेर सक्तान्त्र के विस्त गरे हों गये हैं, यह जाते हैं।

सहकी और नहफिसी भी हमारे समाममें नी धेरका स्परहार किया जाता है, श्रुपकी गरफो भी हमारे सावसमें सबस परमें प्रदेश न करने देगा साहिए महारा धोमास्मा पहुं है भीर लड़की दुर्याच्या, यह समा सोगोदी एम.एन में जितनी गहरी पेंड गणी है कि धिगीरत माता-पिता भी सिनसे दिक्तुक अपूरे नहीं एह सरके। और हम आपनासारी भी बुद्धि भीने भेटको यात्र मात्रके आपनूर स्पतारों सूर्यों स्व चारुंगे हैं, गाह्मपूर्विक नहीं कर सह सहें।

यह पारपूर्ण विचार न जाने किस बारणांस दुनियांके सब लोगोर्ने पर कर थेठा है। दूरत अधिक कलमान होनेके बारण परंगे मारिक्य स्थान भोगाना है और बी पर हुएसत करात है। निवारिक ने बार कृति का स्थान स्थान होता है? लहुरा बारिक वाचर भूगना नाम चलाता है और बाद करके साथके तिले स्कारण मार्गि कृता कर मुगना नाम चलाता है और बाद करके साथके तिले स्कारण मार्गि कृता कर मार्गि कृता कर साथके तिले हिंदी होता है। स्थानिय क्या मुगने साथ है। निवारिय क्या मुगने प्राप्त है। निवारिय क्या मुगने प्राप्त है। स्थानिय क्या मुगने प्राप्त है। स्यानिय क्या मुगने मार्गिय क्या मार्गिय क्या मार्गिय क्या मार्गिय क्या मार्गिय क्या है।

कड़कीदा जन्म होनेवा पना चनते ही पपपें तबदा मुह जूनर जाता है और दे जम्म देनेवानी अमाणी माने मानि तिरवारण जाव या अधिन हुआ तो द्यारा भाव दिलाये दिना नहीं रह नवने । छड़वीको जन्म देनेवानी मानावी देवामें भी दुनना कर्क पर जाता है।

भीर मुनके बाद खुन बदननीय शहरीके सारे सालन-नालनमें यह जहर हुनेया ही दिसाबी देना है। शहरीको हुए आदि भीटिय गुगक क्या दी जाती है। सक्ष्मी पर बह अगर कल दिया जाता है हिं 'मूने हुए नहीं भागा' कहता है सक्षमित्री होना सीमा देता है। जुनती बीमारी पर कम स्थान दिया जाता है। बुनके बारेमें यह मान लिया जाता है कि वे जंगली घासकी तरह बिना जिन्हीं किये बढती रहती हैं।

लड़कियोंकी शिक्षा पर भी कम ध्यान दिया जाता है। गंभीरतापूर्वक यह तई किया जाता है कि अपूर्टे कहां नौकरी करने जाना है जो पढाया जाय? अथना अग दृष्टिसे और अितनी-सी बातके लिखे अपूर्ट पढ़ाया जाता है कि आयकरुके बमानेमें मध्यम बगैकी लड़कियोंकी पढाओं बढ़ती जा रही है और अससे वर मिलनेमें बासानी होती है।

कामकाजके मामलेमें लड़कियोंको बहुत ही छोटी शुद्धमें घरके कामीमें लगा दिया जाता है। वे दिलकुल बच्ची हो सभीते कुट चरले की साना दिया जाता है बुदस केंद्री दृति रखी जानी है मानी खाना खिलाकर अनु पर मेहरवानी की आ रही हो। यह विचार रजनेमें सर्ग नहीं महसूस की बाती कि जुनसे साता-सर्पग मुआवजा मजदूरीके रूपमें जल्दीसे जल्दी बसुल कर लिया जाय।

यह तो आप जानते ही है कि मैने बालकों और बड़ों, दोनोके लिन्ने शरीर-मन भीर कामकाजनो सच्ची तिशाका मायन कावा है। बित जरूर प्रिस शिवाको सक्तियोंको, हमारा जिरादा न होने पर भी, अनवाने सच्ची तिशाका गुत कार मिक जाना है। हम देखते हैं कि जिसके फक्तसब्य सक्कियों किए मिन्न प्रकारके काम करनेमें बहुत अच्छी कुशलता, कला और चपलता प्राप्त कर लेती हैं और सहके ठोट रह जाने हैं।

परन्तु काम तो बेगार भी हो सकता है और पिया भी हो सकता है। बह कि वृद्धि दिया जाना है। कि वर सारा आवार रहता है। क्या हम यह वह सोगे कि परंते लग्नियों हो हम विश्वाकी दृष्टिये बाग देते हैं? यह दृष्टि हो तब तो जिंग मुग्नेमें कि हम विश्वाकी दृष्टिये बाग देते हैं? यह दृष्टि हो तब तो जिंग मुग्नेमें कितने प्रेममें, किननी नरभीने, भार कपने दिये बिना, मुग्नेमें कामर्ग मुग्नेमें कितने प्रेममें, किननी नरभीने, भार कपने दिये बिना, मुग्नेमें कामर्ग मारियों और मानताने अपने अपना अपने अपना करने भूगों में बाब विश्वाने चारिये

क्या हम लड़वियोंको जिल तरह विद्या देने हैं?

हमें तो बरके बायबावमें जुनने तुरना हिला केना है। जिनकिन्ने हम बुन वर बायबा बुनेने ज्यादा बोज बातने है। दोक दोनकर जुनने नेहतन कराने है। बुने नवा बान निसानेमें भी हम जेकारी प्रणाणी—स्वर्णन, बोटकरकर और कार्यज वरीका—ही अस्तियार करने हैं। अने बरनावने छड़ीवर्धीने कुछ बुजालना हो आगी है, परन्तु अनुकी कार्या वशानने वस जाती है।

हर राज्य प्राच्या स्थाप स्थापण स्थ स्थाप है। स्वार्ड स्थित स्थापित है स्थित स्थापित स्थाप स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्य

जिहें मां-मापके परमें बुपरोक्त व्यवहार भिजा हो, बुक्के जिसे मागुराजमें अच्छे व्यवहारकी बाद्या करें रखी जा सत्ती है? बुक्में से कोंधी से बेगारी आगे मज़रूर किया हो हो जा है। मागो मारी दिवस हो जात, से कब बुक्के तरफ जिस रख्द कर्म जमते हैं, मागो मारी दुर्गियके बनिष्ट और जपबुक्त बुक्के बचाने बरिष्ट जिस्केट हो गये हैं। वह सामने विक ताय तो कोन अपबजुन मानते हैं। बपर बन्चों की सिवास जात हैं कि सुबह मुद्द बुक्का गृह न देशा जाया बुक्के वस चुन कमानेद दूर रखा आता है। अपि निर्माह में किया जाया के सामने पी किया किया कर के स्ववह कर कर कर किया जाता है। सामने पीडोका हमाने पीडोका कर कर कर बात है। बाद की सहस्त कर कर बात है। बाद की सहस्त कर बात है। बाद कर बात कर बाद कर बात है।

शुचाहरण देकर सावित किया जा सकेगा कि कुछ बहुने अँदी स्थितिय भी अपना तैन प्रगट कर सकती है। परन्तु जिल जानवारीये अँधी बहुनोकी प्रवक्त आत्माका ही प्रमाण स्थिता। जिसके हम जमती बहुनोके प्रवि होनेवाने अन्यायपूर्ण ध्यवहार पर स्वीहुनिकी गुहर हरीयन गृही कमा सकते।

लहरियोंको दुर्गायका बिह्न मानवेको गलत कत्यना पर बलकर हम सबनुब कितना बहा पर कर रहे हैं! जिससे लहरियोका जीवन जनसे मृत्यू-पर्यंद दुंस और तिरस्कारकी अनिमें बलता है। साथ ही लहरुकेका जीवन भी दूरित होता है।

को झी मूर्ण मनुष्य अपने आये सरीरको शहलाये और दूसरे आयेको काटकर कालकर कट है, तो परिणाम नया होगा? नया शुक्ते स्वायं हुने अंग ही हर करिए? नया शुक्ते स्वायं हुने अंग ही हर करिए? नया मुन्ता हमामा शर्मित सोमार और निकल्पा नहीं हो गयारा? और सुबंक शहलाये हुने अंग भी इनके भागी नहीं होने? लड़कियों के प्रति अपसान और तिरक्तार प्रगट करनेते लड़किये अपने आप अंक प्रकारको लुपानद होने क्या नाती है। भूपें मुह कमाया नाता है। बुनके जीवन पर निसको सराव असर हुने विना केंस रहाता

लड़कोंनों बच्छाने ही कामकावर्ष दिल्याची केती हुए रहा जहां है और भूषें स्वपति ही यह मानना छिम्रांग बता है कि काम करता होन्यों, निकारों में दें नीचे बजैक कोग़ीका काम है। एंकाएंके कोग बाब को दुख मोग रहे हैं, अपूक्ते मूनमें बिक्त बहुरके छिंवा और क्या है? कोग बाब कास्तानको हरूका समार्थी हैं, स्वप्ते मोग-निकासका भार दूसरोके खित र स्वाना चाहते हैं। सिस नुम्मकी माना जब समझ हो बता है एक रिवोह और मारकाट होती है।

वाध्यामें वेशको विचा पानेवाले हुम कोगोर्क बोदतमें भी क्रिस अन्यादका बहुर रिवामी देता हो, जरूरे-कटारियोर्क बीच व्यवहार्ष्य मुरम भेर मी आ आता हो, तो बिसे हुमारी विधास पर वस्तुम कहा लाउन समत्यन वाहिये। हुमें मूख जावत रहना चाहिये और विका पापकी बरानी छाताकों भी सहत न प्रतान धाहिये।

यह समसन्दर कि साल तौर पर बाल्यानस्थामें निये जानेवाले भेदका जहर बहुत ही गहरा और जिन्दयी भर बना रहनेवाला असर दालता है, यह सावपानी रसना जरूरी है कि एडकियोंकी वाल्यानस्थामें तो जुनके अनि मुळवर भी भेदमान न रसा vv

जाय । हम जिस भागमें हरिएज न रहें कि छोटा बच्चा प्रेम, तिरस्कार अपना मैद-भारको नहीं समझता।

साने-गीनेके मामलेमें तो मां-बायको लड़के-लड़कीके बीच भेद करना ही नहीं भाहिये। मन्त्यके जीवनमें लाने-पीनेकी बात अँगी है कि अ्गमें किये जानेकले भैदभावका असर बहुत ही दु:सजनक होता है। यह बस्तु दिखनेमें तुन्छ लगती है परन्तु असरो मनुष्यका लाने-भीनेका रम नध्ट हो जाता है, असे घरमें रहना असके लिखे कठिन हो जाता है और भेदमान करनेवालेके लिखे खुसके मनमें गहरा वैरमान जम जाता है। छोटे बच्चों पर तो जिसना ससर कोमल पौदों पर पाला पड़ने भैसा ही होना है। सीतेली मार्के हाथों परनेवाले बालकोके जीवन कैंने समगीन, नीरस और जहरील बन जाते हैं, यह कौन नही जानता? जिसकी जड़में मेदनाव ही होता है न? लड़क्योंके मामलेमें सगी माताओं ही सीतेली माताओंकी तप्ह बरनाव करें, यह कितना अयकर है?

पुनियां भी पुत्रोंकी तरह हमारी ही हैं। वे भी हमारे प्रेम और आदरकी मुतनी ही हकदार है। युगोने हमने अनके जिस हकको ठुकराया है। जिसलिये वे बाज हमारे प्रेम और सेवाकी अधिक हकदार बन गयी हैं। अन्हें सुन्दर शिक्षा दी जाय तो वे भी पुत्रोंकी तरह ही हमारे लिओ कुल-दीपक सिद्ध होंगी, पुत्रोंकी तरह ही सारतमाताकी

मुयोग्य सेविकाओं निकलेंगी।

#### प्रवचन ४३

# बच्चोंको पाठशाला क्यों न भेजा जाय?

आश्रमके बालकोंकी बचपनकी विक्षाका विचार हमने कर लिया। यही बालक जरा बड़े ही जायं, तब अनकी पढ़ाओंका क्या प्रबन्ध किया जाय? सेवकीके सामने यह प्रश्न हमेशा ही लड़ा होता है और अुन्हें अनेक दिशाओंसे परेशान करता है। किसीके अपने लडके-लड़की होंगे, किसीके माशी-बहन होंगे। श्रिप्त प्रकार किसी म किसीकी पदाबीकी जिम्मेदारी खुन पर अवस्य होगी। बिसे वे कैसे पूर्ण करें? आम तौर पर छोग छड़के-छड़की पांच वर्षके हुझे कि खुरहे नांवकी पाठशालाने बैठा देना अपना फर्ने समझते हैं। सेवकका कर्तव्य क्या जितनी आसानीसे पूरा हिया जा सकेगा? बहुतसे सेवक और आध्यमवानी यह पाठशालाका राजमार्ग ही अपनाते हैं। फिर भी हम तो आश्रम-बीयनके रिद्धान्तोके अनुसार ही चलना चाहते हैं। ये सिद्धान्त हमें अस कर्जव्यके संबंधमें बया कहते हैं?

बारुकके पांच वर्षका होते ही असे पाठशालामें भरती करानेका रिवाज घला आ रहा है, मगर हमारे विचारोंके अनुसार यह अनुम्न बालक या बालिकाकी पाटशान्त्रमें

वैशनेके छायक नहीं है।

बुर्न्हें पाठवालामें न बैठानेका वह वर्ष हर्राधव न कमाया जाव कि बुर्न्हें पिशा न दी जाव। प्रिया तो चनको हो सुरू कर देती है। वह केनी हो, त्रियका दिवर्शन मेंने पिछडे चार-पाच किमों विस्तारों कराया है। बुग्ये पाचनात वर्षकी मुझके बालकोंकी पितानों भी कुछ पहल्ली पर हमने विषयर किमा है।

कुट्टे जिस अभनें हमारे साथ रहकर हमारे अनेक कामीमें भाग रेनेकी तीय जिनका जुलफ होनी है। हाय-पैर और जिन्तियो पर जुनका काफी कानू ही पुकरा है, जिसस्ति बहोंकी सरह सच्चे काम करनेकी खनन पैदा होना स्वाभाविक है। पानी जिसस्ति बहुँचे तरह सन्ये काम करनेको स्थान पीया होना स्वामानिक है। पानी मरान, साहु स्वामा, बराइन मन्यान, सराइन स्वामानिक के बान कर्म साईक की की सुन्ति स्वामानिक स्वामान

हमारे तेवकोमें से जुड़की यह करणा होती है कि योवको पाठमालामोंमें शिशक क्षणे मही होंगे, पुसर्के हमारे प्रवस्ती नहीं रार्गी वाली, स्वच्छ और मीरोग धातावरण नहीं होगा, मानार जककोंसे संगेशित हमारे बच्चोंकी माजिया देने सातिका करेक पूरी सार्वे कर कहा है, हम बेता चाहते हैं बेता राज्योंक स्ववस्त्रक परं गई। होगा, मित्राजियों ने पाठमालावें स्वाय है और जुनमें बचने बच्चोंको गई। भेजमा चाहित: और वन तक प्रायस्त्रक कर कार्यों में पुष्टि तब वक प्रायस्त्रक कर कार्यों में पुष्टि तब वक प्रायस्त्रक कार्योंकों प्रायस्त्रक कर कार्योंकों प्रायस्त्रक कार्योंकों प्रायस्त्रक कार्यों में प्रायस्त्रक किये राज्योंकों स्वायस्त्रक कार्यांका प्रायस्त्रक किये राज्योंकों स्वायस्त्रक कार्योंकों स्वायस्त्रक कार्योंकों स्वयस्त्रक कार्योंक कार्योंक कार्योंकों स्वयस्त्रक कार्योंकोंकिया स्वयस्त्रक कार्योंकोंकिया स्वयस्त्रक कार्योंकी कार्योंकी कार्योंकिया कार्योंकी कार्योंकी कार्योंकी स्वयस्त्रक कार्योंकी कार्योंकी कार्योंकी कार्योंकी स्वयस्त्रक कार्योंकी कार्योंकी कार्योंकी कार्योंकी कार्योंकी कार्योंकी कार्यक्र कार्योंकी कार्यक कार्योंकी कार्यक क

परन्तु कुन्हें कितना ही क्यो न सुपारे, वे जिन बाटकोकी सारी मूख यूगा नहीं सक्तों। असलमें तो जिस जुझमें बाटकोंकी शिक्षाके टिसे पटशासा-प्रवासी ही निकम्मी चीज है। बालकोंकी आरमा तो हमारे चित्रिय कामोंकी और जाकपित होतीं है। अन कामोंको गोगने और हमारे साथ मिनकर जिन्हें करनेके लिने बनके तत-मन भिस समय अत्यंत अन्युक होते हैं। पाठमालाओं में कितना ही मुपार किया जाय या अनमें राष्ट्रीय पाठपपुरनाईं भी क्यों न चलात्री जायं, तो भी वे जिन सब कामींका प्रबंध कैसे कर गकती हैं? और शिक्षक कितने ही अच्छे हों तो भी गायके जिनने मालकोंकी विज्ञासकों वे कैसे मन्तुस्ट कर सकते हैं? वने हुआ मकानके छप्परके नीवे बगीचा छगाया जा सके तो ही पाठचालामें जिन बच्चोंको विद्या दी जा सकती है। छप्परके नीचे बगीचा लग ही नहीं सकता। चौकोर छप्परकी तौड़कर सम्बा छपर बांधें तो भी बगीचा कैमे लगेगा? जिसके लिजे तो छप्परको तोड़कर सुरा मैदान करना ही जरूरी है। जिस सुझमें बच्चोंको सच्ची पाठवाला हमारा अपना यर और

यह सही है कि मां-बाप और बड़ोंको बच्चोंके प्रति अब तककी अपनी रीति-नीति बदलनी पड़ेगी। अुन्हे अपनेमें शिशकके जैसा धीरज और सिसानेका रस पैरा करना होगा ! जैसे बच्चोंके पालक-पोपक बनना माता-पिताका स्वामादिक धर्म है।

वैसे भुनके शिक्षक बनना भी भूनका औरवर-दल वर्ष है। परन्तु दे तो बालक जब भीतरी बुरसाहसे प्रेरित होकर काम करने बाते हैं. तन बुन्हें बूधनी, शुराती और बायक मानकर दुतकार देते हैं; हंसकर बुनका स्वागत नहीं करते, प्रेम और पीरजले जुन्हें काम करनेकी कका नहीं सिकाते। जिन्हें अपने प्यारे बच्चोंके लिओ कुछ मिनटका त्याग करनेमें आतन्द नहीं आता, परन्तु जो भून पर आंखें निकालते हैं, जुन्हें डांटते हैं और अितनेसे बच्चे भाग न जामें तो जुन्हें पीटते भी हैं, वे अपने बीदवर-दक्त विक्षक-वर्मका पालन न करनेका पाप करते है।

बण्यांची जुस समयती हलवलांकी सहात्मुतिसे समस्तिक प्रयत्न कर तो सं-बाप त्या देखेंगें ? बण्ये आन्तरिक स्कृतिसे विषया होकर कामकाज दूरते हैं— मैंसे ममुम्मित्वयों पूक दूंड़री है। अनकी जुक विष्णा हमारे चाल कामोर्ग हमारे साम जुड़ जानेकी होती है। वे जानते हैं कि जुले अभी से काम करना नहीं साता। हम जीओ काम केंक्रे करते हैं, यह वेस-वेसकर और हमने एम-एफफर सीच केनेकी में करने प्रीटेसे ममने योजना बना केंते हैं। वे केंद्र पीर-पीर, हंतरे-हरेलें, हमारी आंखोंको देखते-देखते, हमें जरा भी तक्लीफ न हो जिसकी सावधानी रखते हुने, हमारे सहायक बनकर हमें खुश करनेका प्रयत्न करते हुने आते हैं।

बेराक, वे गीता पढ़े हुवे नहीं होते, फिर भी बुनकी जिज्ञासा — ज्ञानिशामा दूसरेसे ज्ञान प्राप्त करनेकी गीताकी प्रणिपात, परिप्रक्त और सेवाकी पहिन अन्हें

कितने मुन्दर बंगसे सिखा देती हैं!

परन्तु जून समय हमारा बरताव कैंसा होता है? केवल अनुह हुतकारों कर-कारनेवाला! अब वे क्या करें? विश्वासको तो वे रोक नहीं सबते। स्वभाव बरला नहीं

जा सकता। वे हमारी नवर बचाकर विची न किमी काममें ध्य आते हैं। मुक्तमें कोशी परमदार्शक नहीं होना, स्वाह्यसार्थिया देनेवाका नहीं होता, विवाहिओ मुख्या-मीपा कर बेटो हैं। कभी कभी बचाबकी कमीक कारण अपने होण-देरीको भोट भी लगा देते हैं। किर देखिब हमाया सुमा। हम बच्चोके जीत सपन ग्रियक-पर्यक्ती किम तरह-मुक्तर जुनकी जुनकी हुनी जान-विचायकी हत्या करते हैं।

तिस दिवारिक अनुसार देवें तो पढ़े-कियां बाता-रिला गानीके अपह गाता-रिलाको करोता बच्चेयल अपित अपित कर देखें हैं। पढ़े-कियां माता-रिलाकोहों तो सन्ने बता रीहरे-कुटले करे कि ज़न्दू गाठा-साम अब देखें कि किया और कुछ गृताता ही। नहीं। अपह बात्यस्मी माता-रिलाकोमें बच्चेकों छोटी शुक्रमें पाठाशानामें केंद्र करनेका मुख्याह मुद्दे होगा। वे हुते सम्मा गहीं छक्की, परन्तु मुक्त जन भीतर ही भीतर, मुख्याह मुद्दे होता। वे हुते सम्मा गहीं छक्की, परन्तु मुक्त जन भीतर ही भीतर, मुख्याह मुद्दे होता। वे हुते सम्मा गहीं छक्की, परन्तु मुक्त करने भीतर ही भीतर, बेता काम हो। रहा है। कभी गावांचें वो पाठाशाना ही नहीं होती, मिसनिय्ये बच्चे मुख्यों ढेसी बच्च जाते हैं। बहुतेकों परनी परीत हालकों कारण बच्चोंने हुछ नाम करता पुता है, सिमारिकों पाठाशामा नेक्सा प्रकार की होता। बिस गावा-रिला चानकोंने यह नाम करते हैं, तब वे बेमने मुन्हें छन्याकर छिच्चाते हैं; बच्चों पर दोश न पहें, बिक्की गावाम्यों परते हैं और भीषा हुआ खब्य वे खेनते संक्रते करें जितीमें ततीश

पण्डु हवारी कामानिक नियति वितानी स्वरत्य है कि परिव मां-बार वाहूं तो मां बाई हो होया अपने ताथ स्वतन्य काम गही कर पा करों, व्यूप्त वाकरों के नियति मां-बार स्वतन्य कराम गही करा पकरों, व्यूप्त वाकरों के नियति मां प्रकार अभावना करते हो गए व्यूप्तिके लिये स्वता पहला है। महा बात कामानिक हो करते हैं बीर स्वतिके दिवसे कामानवालू वाले हुवाल भी बातों है। पण्डु मुद्दे करने हुवें अपना अगान करना परवात है। नियति के में बचनते ही सरिप्ति के स्वतन्ते ही सरिप्ति करने हुवें अपना आगानिक स्वत्ते स्वतन्ते ही सरिप्ति करने हुवें कामानिक स्वति है। सरिप्ति कर स्वतन्ते ही सरिप्ति करने हुवें कामानिक नियति हो। सरिप्ति मां पहले हुवें अपने मां स्वतिक मां पहले है और जीवनकी कोमी स्वत्ति हुवें विवास स्वति है और जीवनकी कोमी स्वति हुवें विवास हुवें विवास हुवें विवास हुवें स्वतान्य हुवें है।

अँभे क्षालक अधिक अभागे हैं या ये बालक जिल्हें वचपनसे पाठशालामें बन्द कर दिया जाता है, जिसका निश्चित भाष निकालना कठिन है।

वरण्टमे नौक्ती करनेवाले संतिहरों और क्यतकारोंके बच्चे पाठवाला नार्तवाले स्वयंत्र क्षाक्तवाले बच्चे व व व्यव्यक्ष क्षाक्तवाले व व्यव्यक्ष क्षाक्तवाले वो व्यव्यक्ष क्षाक्तवाले व व्यव्यक्ष क्षाक्तवाले क्षाक्तवाले

66

दूसरी तरफ, छुटपनसे पाठशाला जानेवाले बच्चे कामकानमें ठीट रहते हैं। हुएए। १८९७ पुरुषण पाठणाठा जानवाज बच्च कायकावम ठाट ५६ है। वितता ही नहीं, अनके भीवर कामके लिये कहिन सीर तुच्छानात भाव का जाता है। असर जी सालस्पती आवदावालोचें चालाकी, बृद्ध, चौरी वर्गेय हुगूँग बढ़ेने पाये जाते हैं, बैसे अनमें भी ये दुगूँग बढ़ते हैं। जिसलिये जैसे बच्चोंको आगे चकहर अच्छे बाताबरणमें रहतेका मौका मिलता है तब भी जिन दुगूँगोंके कारण अन बातावरणमें

मिल जाना अनुके लिखे बड़ा कठिन होता है। 140 जाना जूनक 100 बड़ा कावन हाता है। हमारे आपसमें हमें ये दोनों प्रकारके अनुमन हुने हैं। गांबोंके जो अगई सालक पहां जाते हैं, वे योड़े ही साधमें केंधे जुत्ताही, चपल, तेनस्ती, पदानु और प्रयोक सममें जुताल साबित होते हैं? और खहरी मित्र अपने अन्योंको पाठमालाले हराकर यहां मेजते हैं, वे महीनों तक पानीमें तेनकी तरह, अनग अनम ही तैय करते हैं। कोशी कोशी मित्र भी जाते हैं तो अन पर बहाने बातावरणना और पड़ता दिखाओं देता है, और कोशी तो युद हार कर और हमें मी हराकर अनमें बापन

वले जाते हैं। आसमवासियोको और जो माता-पिता बण्योकी सण्यी विद्यादा दिवार करनेही आध्यमवासियोको और जो याता-पिता बण्योको बण्यी विधाना विपार करते हैं परवाह करते हैं, जुन तकको पायसे दस वर्षको मुझ तक तो बालकों को पायसालां से परवाह करते हैं , जुन तकको पायसे दस वर्षको मुझ तक तो बालकों को पायसालां से में जा ही नहीं में निक्क पायसालां मुन ताय वर्षके नाम ते हैं नहीं सह जो विधानात्रकों न कामते से स्वाद क्षेत्र कुर्वालों सक्य र रवतेवाले काम ही हैं। "हम तो विधानात्रकों न कामते बाल कामार न्यूप है, बच्चोको पर पर रक्तर बुद्योग और काम तिनारों हैं में कुर्वकों को मोत्र जिस्सा नहीं। प्रधानि जिस बुद्य ने बालकों पर जिसने बाल करता करता की कामते काम काम हम कामते पर अपने बाल काम एक प्रधानित कामते काम काम हो हो हो हो हम हम ति हम कामते पर किर्म बालकों पर जिसने बाल काम हम ति हम कामते हम कामते काम काम हम हम ति इद्या नहें तो जरूर दशमें।

सापारण दासवानी बातानिका, वो बहुत पहेनिको न हों, जिन दिवाणे अनुसार बच्चीको रितात है, तो वे जिन बातवा दिवाल एखें कि वहीन्दी पार्रन दाताजीको बरासा जिन पडेनिये बुजके बालक अदिक बच्ची रिपात पार्ये। बच्चीरी आसंशोधन बासा 184 प्रधारम बुनर बालक सारक बच्छा प्रधान प्रथम 1841 विस बुनर्से तिवर्त-पुर्वश्चे हामदर्स बालकी प्रकार नहीं, तेला करना हरिताहाँ भी है। जिस्तिक सम्बाहात बच्चा होता जिसमें करा भी बारक नहीं होता। े पिताके किने मो हुछ सावस्था है, वह तो बुनके नाम बारी सामाने हैं। सुमोपीसी कहा है, बनुवस्मुल मान है। यह बहाबी बारी है। जिस्त

वे बालकोंको प्रेमसे दे दें तो बहुत है। साय ही वे बालकके प्रेमके खातिर अपने जीवनको सद, स्वच्छ, परिश्रमी, सेवापरायण तथा सत्यके सौर्यवाला रखनेकी कोश्चिश करेंगे, तो बालकोको अन्होने पूरी शिक्षा दे दी, असा वे मान सकते हैं। वे परम पिता परमेदवरके सामने बीमानदारीसे यह जनाब दे सक्ते हैं कि बन्होंने अपने

बालकोंके चिंत शिक्षक-धर्मका परा परा पालन किया है। परन्तु पाच बर्पका होते ही बालकको पाठशाला भेंत्र देनेका रियात्र प्रबल बन गया है। जरा आंखें लोलें तो जिसका मयंकर परिणाम हमें दीयेकी तरह साफ

दिलाओं दे सकता है। पाठशालाओंमें बच्चोको विक्षा नहीं मिठनी; भितना ही नहीं, दे गराके लिओ और बन जाते हैं कि कोशी शिक्षा शहण ही न कर सकें। और देखनेकी बात ती यह है कि अभी रामय शिक्षाकी गया लोगीके घरीमें, खेनीमें और अधीगोकी नात द्वा नह हु हि जूना रोधन विधानमा कार्याच्या कर्यान कार्यान कार चुडायाका कर्याहै पर बहु रहे हुंसी हुँ वहांसे बुकार वर्णमंत्री कार्यामार्क बहुयार तर्णमार्वे प्रकेश सिया जाता है। विचार हमारी कार्या थोती रिकार्यन होत्या ता रही हूँ; और जब हुम हेवते हुँ हि यह परिणाम बालकांको छुटनतरे राउदाला अंब केरेले मूर्वे रिजारमें कंपनेसे ब्राज्य है, तब हुमारा रिक जलकर बार हूं। ब्राज्य हुं। परन्त बालकोंको पाठ्यालासे अचानेकी हमारी बात कौन मुनेगा ? गांबका द स्री देहारी हमारी बाल सनकर जिस प्रवल रिवाजके विषद सिर राठायेगा यह आशा रसना बहुत अधिक होगा। जिसका जैक ही अ्वाय है और वह यह कि इम आयमवासी और सेवक साहम

करके अपनी श्रद्धाका असल अपने बच्चो पर करें। यह शाहस हममें हैं? जब हमारे संबंधी, प्रियतन और मित्र हमें अशाहना वेंथे कि हम बच्चोवा अहित कर रहे हैं. गर्यका (व्यक्त बार प्राप्त हुन बुराहरा देवा के हवा वच्चार आहर कर हुन व्यक्ता व्यक्ता व्यक्ता व्यक्ता व्यक्ता व प्रवासात वानेकी सुमसे बहुई सावार बना रहे हैं, तब वचा हम कपनी ब्रद्धा पर को दे हैं से से हों, तब हुमारा पन बमार्ग रहेवा? हम जगने हे बरायारी मानकर सोगोंकी सावने साने तो के तो हो, देखें ही? यह हम तिसानी बनते बनके साते हार स बार्य, बार्कि का ने बच्चोंकी वरके बुधोगीय गिकनेवाणी सिशाकी सूदिया बातनेशी हिम्मत और धदा रस सकें, तो लोग हमारी चीत्रकी सरफ आकृषित हुने किया

महीं रहेंगे।

## प्रवचन ४४

# अंग्रेजी पढाओका क्या होगा?

कल हमने जो बात को, वह तो दसेक वर्षके बालकीके मुबंबर्ने हुनी। **अुन्हें पा**डशास्त्र न भेजनेकी निफारिशको मानना अपेशाद्वन बामान है। मनुष्यके मनमें यह हिम्मत रहनी है कि अँसा करनेले क्याबिल मेरे बक्ब औरामे ठोट और पीछे रह जायेंगे, तो भी भूलको मुखार लेने और मबकी कनारमें अहुँ हा देनेमें बहुत कठिनात्री नहीं होगी और बहुत मयय भी नहीं रुपेशा।

परन्तु अस अुझते आगेकी शिक्षाका क्या ही? अुन्हें हाझीस्कूल और कॉन्टर्ने भेजकर अंग्रेजी पढाये बिना काम चलेगा? अब तक जो दिचार आप मुनते जाने हैं, थुन परसे आपने कल्पना कर ली होगी कि आयेके लिखें भी मैं बालकोको पाठमालामें न भेजनेकी ही निकारिश वरूपा। आप मले हो मेरे सामने आंखें फाड़कर देवते रहें, परन्तु में बहुता हूं कि आपकी करपना गणत नहीं है।

यह गोली निगलना आपको कठिन रूप रहा है न? कारण स्पष्ट है। आपको डर है कि वर्ष्मोंकी आप पडनेकी अनुमने पड़ायेंने नहीं तो अनु बीत जानेके बाद वे जिस कमीको किसी भी तरह पूरा नहीं कर सकेंगे और अनका साथ प्रक्रिय बिगड जायगा ।

परन्तु जब मैं आपने यह विकारिया करता हूं कि बच्चोंको हानीत्कृत और कालिकर न भीजबे, तब बचा में यह कहता हूं कि अुटों शिक्षाओं कीक्षर पीखेरे? बात यह है कि बहा भेजनेले हम चाहते हैं वैसी शिक्षा जुनों नहीं मिछती। हम नहीं चाहत बैसा कृषिश्रमण ही अधिक मिलनेका सदया है और हमें वह सदया नहीं चाहि। क्रिकन यहां न भेज कर भी अपने बच्चोंकी हमें गिक्षा तो देनी ही है। वह सपेशी शिक्षा नहीं होगी, परन्तु अूच्य शिक्षा तो अवस्य होगी। वह केती होगी और क्षित्र बंगते थी जा सकेती, जिसकी कल्पना में आब आएको कराना पाहता हूं।

परन्तु आपके मनकी दांका मिटना कठिन है। आपको लयाल होगा: "पिक जैसे जीवनके अन बड़ेते बड़े मामलेमें बच्चों पर नया प्रयोग करने जार्य और जुबन वांक्रित परिणाम न आये, तो वे 'अतोग्रप्ट' और 'तत्रोग्रप्ट' नहीं हो जायेंगे? स्कूल-कॉलेजकी शिक्षा न गिलनेके नारण बण्नोंकी बुद्धि अविकामन रह जाय और है भीवनमें सफल न हों, तो हमें सदाके किये पराता सूच बारकारण है जार भीवनमें सफल न हों, तो हमें सदाके किये पराताता रहेगा कि हमने बानी श्रेक प्रताने सातिर बच्चोंका जीवन विचान दिया और बच्चे भी जीवनबर हमें कोसते रहेंगे।"

असे विचार करके हम अविकांच सेवक और आध्यमवामी घडा सो देते हैं। हम अपने सेवा-जीवनके सातिर बहुतसे क्ट और अनेक अमुनिधाओं महनेको तैयार पहुँ है, अनेक सतरे अ्ठानेका और कुर्वानियां करनेका साहम दिसा सकते है। यांकी संगीरियामें हमारे मारीर गुध वाणं वो मी हम हारते मही; परीवीसे नाता जोड़ लेकेंसे नारण जातनागर्क दिवासों के जनुमार न करकर सोक्सिन्यक दिवास बनते हैं सब मी मी हो हारों; हिर्ताकों अपकोश ध्वनकर सोक्सिन्यक हमें धार द कर मी हम दिवास करते हैं हा के अपने का प्रति का प्रति का प्रति के प्रति के प्रति के प्रति के प्रति का प्रति क

श्रीपतांच सेवक अब बण्योको स्कूल-कॉलेनमें मेननेका समय माता है, यब जिस प्रशास्त्र विचार-विभागमें पढ़े मिना नहीं यह सकते। यह हमारे अनुभवनी बात है। जिसका गीधा अर्थ क्या यह गड़ी निकल्ता कि सुन्दुंगों अपने विद्यालोके सातिर बहुत स्थाप किया है, परणु जब जुनकी स्थापतीक्तकों हर आ गड़ी है? क्या जिसका यह अर्थ नहीं कि अर्थ के बण्योकी प्रशासी कक ने वानेयें लाग बठते हैं?

के यह मानकर मनती जने ही पीमा देते हो कि जहां जा हमाप्त सबय है हम मनते विद्वार्गिक पूरी तह असन मंगे हैं, रण्णु वही राज्य महिन हैं सबसी परीमारे समय है अपने विद्वार्गिक हिम गये। यह जर बचारें में तहार पूर्ण नहीं पी, यह मान मारिकि समय अपनें यहा गांधि हैं "बही हमने सामन-जीवन रहीनाइ, राज्यें जहीं मुंदर्ग दो नहीं हों हों ले तो यह से समने हैं में यह ते पार्थ, दोपो-पिन और भाग मान नेते हैं। हमने सामी बेव हमोंकों सामी दिन्दगी विचाह की जीर बंद सुपर तहीं करहीं, रण्णु अपने बच्चोंकों से स्थाप रहें बहुतर विचार है में हम ती हैं। हमने साम तक माना कि जामपत्ता में सामी की स्थाप हैं। है एक्यू उपन्या जीवन बात कप्यूप अंता होगा है ' यह तो बचा क्ट्यप्य जीवन है। पार्थित और होती के पार्थ के सामी है। मिनमें या नहीं है, यह तो ही, बाई नहीं पार्थित होते होती के पार्थ के सामी है। मिनमें या नहीं है। यह तहा मही है, सिन तप्यो हुंक कोगोंकी होते चुनारिक्ष हो निक्ष में पार्थ, पट्यु अब बदने बच्चोटों हिंदित तहीं बंदारों।

"और स्कृत-किन्दिन पहाचीतों इसने गतत समा। सिमयें भी हमारे पांसेता रंग ही बारण को नहीं हो सकता? टुनियाके कोच वो जुमीतो अच्छा मानते हैं। हा कोची कोची मुमकी सामीबना जकर करते हैं, यरनु वह परावे बन्दोहों कहोर बनरोकी पता हो कभी तका सामीबन बन्दोता कीचा माता है कब वे हमारी तरह मुगेना नहीं जिनाहों। बुन्हें तो वे बही विद्या पाने मेनने हैं। "हमारे बच्चे पड़-िल्मकर गृब कमागे, देश-विदेशमें बड़े बड़े घ्यागार करें, बड़े पर परार्थ अधिवारी बलें और मुनी हाँ, यह विन भी-वार्थों से बच्छा नहीं लगता? हम गेवां को यो पढ़ वर गे हैं, जिससिकों असा गृज बुज़े िकों न नाई यह ठीत है। परनु वे अधिद डीक्टर वनकर बनाने विद्याने बत्तं कर रेतियों हे आसीरी काम वरके वह विजीतियार बनकर नहीं, जुन, कारलाने वर्गरा वरे बड़े हामीरी काम वरके देशके शुरूमतरफ बने, जपाइ-विस्तान विज्ञालयार्थ और संयोगक यनकर दुनियार बनर हीं, होसियार बनकर नहीं की विद्यान वर्गा में तर हैं, होसियार बनकिनके रूपमें बदावन-वर्गों में रिहा हों स्थार बनकिनके स्थान वर्गों के प्रदान ने वर्गों में प्रदान करें। भी पूजनेवाले हों और देशके प्रदान नेता वर्गों में प्रदान करें। वर्गों में से प्रदान ने वर्गों करें। वर्गों में से परित करें। वर्गों में करें। वर्गों में से परित करें। वर्गों में से परित करें। वर्गों में परित करें। वर्गों में से परित करें। वर्गों में से परित करें। वर्गों में से परित करें। वर्गों में परित करें। वर्गों में परित करें। वर्गों में परित करें। वर्गों में से परित करें। वर्गों में परित करें। वर्गों में परित करें। वर्गों में परित करें। वर्गों में से परित करें। वर्गों में परित करीं में परित करें। वर्गों में परित करें। वर्गों में परित करीं में परित करीं। वर्गों में परित करीं में परित करीं। वर्गों में परित करीं में परित करीं। वर्गों में परित करीं। वर्गों में प

"हम सुद बहुत बडी दान्तिवाले नहीं, क्षिमिल्जे गांवीकी सेवामें श्रमें श्रमें अपित अपनी अल्पराक्तिके अनुसार जीवनका जितना भी सबुख्योग हो सका हुनने निमार्ट यह सब ठीक है। परस्तु हमारे बण्योमें औरवरने बीजक्यमें जो दान्ति रसी है, सुदका

अंदाज अपने देशती गजसे हम कैसे लगायें? "

मैं समझता हूँ कि असे अवचर पर वेवकांके मनमें अटुन्वाजी समीतांमा मैंने सच्चा प्रतिविच्य आपने धामने रचा है। वे माने या न माने, परनु वे अपने बच्चोंको स्कुट-क्लिटनमें पदानेको तैयार होते है, तब वे अपनी कुछ मूलमूत असमें धीक हो देते हैं।

वे किसी समय तो यह मानते वे कि देवके सबसे सबसे पुरुपेंको प्रामनेवार्षे पड़ता चाहिये; परन्तु आज यह मानने छगे हैं कि ये छोटे काम है और बड़ी सन्ति सबनेवालोको अनमें पड़कर अपना कपया पाजियोंमें नहीं बदकना चाहिये।

ये किसी समय स्थाम और मूक सेवाको जीवनका सार मानते ये; क्षेत्रिक बान यह मानने छगे है कि दुनियामें कीति, स्थाति और सम्मान पाकर अमर होना जीवनको सार्यकता है।

भी निकास समय यह भाजीनमा करते में कि हाजीस्कूल और कीलेजोंकी पड़ाजी मनुस्पक्त मीजिकता, साहल, बीरता, देशजीस्त आदि वस गूमोको नय कर देशों है, मूर्व मन और कीतिका ताझ गोग-निकासका सर लगा देशों है और देश-जीतकरि की लाजास्य करा देशों है, बहुत की शिक्षा केलर वन और कीति कमानेंस, देशिया जिजीसित के तरी है; बहुत की शिक्षा केलर वन और कीति कमानेंस, देशिया जिजीसितर, विज्ञामानार्य या समानीर बननेंस हुतारीमें के ही सफल होता है और सं भी शिक्षाकी अरोगा सानिके काराम हों है, विकास कोत वो भीकरीको तलाएमें मारे पितानिक निरम्प की लिक्स केलारीकों भीड़में मिल जाते हैं और सल्दिन में साम जिजीसित होता है। यह भी हुनियार पर की सामर सोई ही समय मर साना है। अब वे कपनी जिस जातीनकाले निर्मा गये हैं और सफल जीवहरी आहता है। यह सामने करी हैं और सफल जीवहरी आहता है। यह सामने करी हैं। यह सामने करी हैं।

मले ही हमने पामबीबनमें लंबा समय बिताबा हो, मने हमने भूमकी तारीकोंके बहुतते मीत गाये हों, मने मुंहसे यह घोषित किया हो कि बुमीमें जीवनका सच्चा मुख है, पपनु सप्पी परीक्षाका समय आते पर बता चळ गया कि हमारे मनकी पहराशीमें केंद्र विचार थे। हीमवाने जुले अस्वस है किया है और हम मुद भी आंखें बन्द न कर कें तो जुसे सम्बद्ध देश सबसे हैं।

हम प्राप्तानमें अपना आदम-नीतनमें जिठने वर्ष न्यातीत करने भी भूगका कोशी स्वीपतनक पत्रन नहीं देखते, जिवका कारण भी अब पहड़ों आ गया। हम क्षुतमा पर पार पार करने हमें सावी हम क्षुतमा पर पार कर करने हमें सावी वर्ष नाही से परन्त अब परीता होने पर तक्ष्मी नात अगट हो नदी। हमारा मन ही हमारे काम्में कहा था? जिस काममें मन मही होगा, ज्यामें हमारी पूरी धांकन और पूरी बुद्धि मही लगी, पूरी पंदीवन मति हो सावी में सुवा निया नये साहस करनेती हिमात भी हम कैने दिसा गयते से में यह सब न करने पर यदि समकता न मिली हो मिसमें आवार्य की लगी?

चिर हमने जितने वर्ष तक वाम-जीवनकी क्योरता मोगी, परन्तु मुतते हमारे हृदयनें कभी प्रत्यता क्यों नहीं मानुत्व हुनी? होगों पर हमारे जीवनकी गहरी छात पहाले क्यों नजर नहीं आती शिवकर नारण भी जब हमें मानुत्व हो जाना चाहिये। हमने कोंगोबिसों कृपर कृपरेंके तो मोगी. परन्तु आंतरिक बातके सामने मृति-किर्स्स निवंतिक स्थिकारी, बॉवटर, जिन्नीनियर बीर समानुर ही रहते थे। यही बादमें होन्देशिनीकों स्थापतारी, बॉवटर, जिन्नीनियर बीर समानुर ही रहते थे। यही बादमें इनने क्षिनीकों सेवन क्या हो, तो किर बाम-जीवनने हसारे चेहर पर प्रसम्रता केंद्रे प्ररह हो सकती हैं?

यामपेनाने पुनने शुलाहर्से हमें यह बन्यना यही आभी वी कि बच्चांड़ी प्राम्नीनाने पुनने शुलाहर्से हमें यह बन्यों सामने वार होया। हम मां मार्थाने पत्रामीता श्रीता पाठिन प्रता निर्माणित कामभा पीता में पत्रीता हमें हमें लिए की पूर्व पार्थी भी बहुत हुए छोड़ बैठे और बमासीने कोशी माधन भी पहने मही विसे (पट्यु अब मन दिग गया है और बच्चांतो अवेदी पहालो पहालेवा विचार मनमें पत्रामा है।

. अब हम वारों ओरंग विजािश्यां अनुभन वरते हैं। जिन विचारों किन्ने जीवनमें स्थान ही नहीं था, जूने जीवनमें स्थान देनेमें व्यापेश दोरोंपूर वरती पृत्ती है। एरंगी बार तो यह है कि कवेशी हार्यान्त्र या कन्निन हथारे छोटों गारचे हो ही मैंने मरता है? अब यदि बच्चीको पहाना ही तो छात्राक्यके चारी पर्वता बोदावर वरता पहेंचा हुए सदावर होना है: "जिलने तो बदि पर्वत्में ही वही गहरते चंच करते होंगे तो क्षेत्र सामानी पर रहर पह करने थे। परवेस प्रत्ने भूतटे मर्बेर नहेंचे बारक सुनरता पहाना है। बच पंचा नहाने कार्ड?"

हमारे आगवान बाजवानियोडी जिन बावलेंने केंनी स्विति है और वे दिन प्रकार व्यवहार करते हैं, जिले यदि जैसे परेशानीके समय देखें तो जिम मोहने हम

अपने वच्चोंको अंग्रेजीकी पढ़ाओंके लिखे शहरमें मेज सकते हैं। अधिकांश तो अपनी स्यितिका स्वयाल करके यह मानकर मनको समझा लेते हैं कि हमारे भाग्यमें बच्चोंको यह शिक्षा देना नहीं लिखा है। जिस पढ़ाओं के लिओ जुन्हें मोह तो शूब होता है। दे सरकारी कर्मचारियोंको देखते हैं, वकीलों, डॉवटरों तथा व्यापारियोंको देखते हैं. तब अन्हें कश्री बार यह कहते किसने नहीं सुना कि हमारे बच्चे भी पढ़-लिसकर मुचे पर पर चढ़ें, धन और मान प्राप्त करें तो अनके भाग्यसे बैलोकी पूछ भरोड़ना छूटे? परन्त यह समझकर कि यह आकांक्षा अनके लिखे आकाशके चंद्रमा जैसी है, वे शांति

धारण करते हैं। परन्तु हम सेवक क्या अपने भोडको अस तरह आसानीने समेट सकते हैं? हम तो ज्यादातर दूसरे ही विचारमें पड़ जाते हैं. "आज तक हम की भी रहे, परन्तु अब तो बच्चोंके भविष्यका प्रश्न का गया है। प्रिमृतिये विसी भी तरहसे रूपण जुटाना ही चाहिये।" अक बार अस निश्चय पर पहुंचे कि रूपया जुटानेरे तरह सरहके अपाय मुझने रुगते हैं। असी स्थितिमें बामसेवाकी या आध्रम-सिद्धानीकी

चारदीवारीमें बद ग्हकर बोडे ही विचार किया जा सकता है? कुछ रोजरुॉमें अपनी कमानेकी पक्तिका अभिमान आपत होता है। वे मनमें बहते हैं: "मैंने देशके लातिर दास्त्रिय स्वीकार किया है, परन्तु भाई तो जितना चाहिये अतना धन कमानेकी तावत में रखता है।"

कछ सेदक बमानेवा कोश्री सरल मार्च मिल जाने पर अपना प्रामनेवाना नाम जारी रलकर कोशी न कोशी सहायक थवा दुई रेते हैं। वे श्रिस तरह मनको योखा देने है कि हम और जुस्ताद है कि अंदराव दो थोड़ों पर सवारी कर गरते हैं। परन्तु सथ पूछा जाय तो अस्तादीके अभिमानमें वे अपने तेवा-वीवनको भाने हैं। हायों निष्युक्त बना देने हैं। लेकिन बैसा भौरा भी सबको नहीं मिल गहना। माधारण मेवक तो लगती मारी जिन्दगीकी खदाको छोडकर जीवनमें परिकान कर कामने हैं और कमानेके धर्धमें सम जाने हैं। शुरूमें वे यह करकर अपने मनतो पीना देने हैं कि अपनीकी पढ़ाओंकी जिल्लेदारीने सकते हो। जायेंचे तो फिर गैवा-जीवन भागी सेंगे। परन्तु क्यादानर परिचाम हूमरा ही होता है। सेवा-बीवनमें बागम सीट आने ही आचा चायद ही पूरी होती है। क्योंकि अंक और बच्चोंकी पदानी पूरी होती है, तो

हुगरी और परेंके क्षेत्रमें कंगा हुआ बाप स्वयं अपनी पहाशी मूल भूरता है। बरन्यु जीवनमें बीमा जडमूळने परिवर्तन बरना बड़े साहगता बाम है। हमारा वर्गन विया हुआ परिवर्गन मलत दियाका अले ही हो, परान्तु अगरे निवे भी जेर प्रधारकी हिम्मतकी जन्मन रहती है। बच्चोडी पहातीते किये भी सब बोनी भैगा नहीं कर सबने। अधिवास सेवक की सरण मार्ग ही बहुत करने हैं। वे आर्थ बन्द करके बामवासम क्यारे रहते हैं और विवेच सोचर बच्चोंडी सर्गी पहानेचा मार बपने नेकाकार्य पर बालते हैं। वे व्यक्ति, बामीबीम, व्यक्ति हारा नेवा बरने होंगे तो यह भार जिब सतप्राय बद्योगोरे सिर पर पडेगा, और किसी संस्था द्वारा काम करते होने तो यह मार अस संस्थाके सिर पर पडेगा।

असे सेवक अपने जपनाये हुओ मार्गको मध्यम मार्ग मानते होगे; सेवा भी होती रही और बच्चोंकी पढ़ाजी भी हो गजी, यो अपने मनको मनाते होगे। परन्तु सच पूछा जाय तो कुल मिलाकर अनुके जैसोके भारी बोलके नीचे खादी, बामीधीग बगैरा कुचल जाते हैं; और सस्या भी अञ्चल हो जानी है।

अनके मध्यम मार्गका सबसे सर्वकर फल तो मैं दूसरा ही मानता हूं। वह है अनके बच्चोके जीवन पर हीनेवाला असर। अन्हें को शिक्षा लेनेको वे भेजते हैं, वह भेरी है कि असमे बच्चे और चाहे कुछ भी बन जाय, परन्तु पिनाका सैवामार्ग सो हरिंगिज नहीं स्वीवार कर सकेंगे। वे अँसी आदतें दाल लेंगे वि शरीरसे देहानी जीवन **श**रहें सहन नहीं हो सवेगा। और बुढिसे बाबसेवा और आधनी शिक्षा अन्हें निकस्मी बस्तुओं लगेंगी। सेवकोके बच्चे अस तरहकी दिखा लेकर आयें, अससे अधिक कटणा-जनक वस्तु शुनके क्रिजे और क्या हो चकनी है?

में तो साफ साफ भाषामें और जरा भी सकीच और धर्म रखे बिना कारता है कि सेवक अपने बच्चोको हाशीरकल-कॉलेजकी शिक्षा दिलानेके मोहमें हरिएज न प्रति: अल्टें शिक्षा देनेका कर्तस्य वे लूद ही पूरा करें।

"सद ही?" आप चाँककर पूछेंगे। "हम जुद तो कैंगे दे सकते हैं? हमें रिशंकका गाम वहां आता है? किसीको आवा हो वो भी जिसके लिओ यह समय कतारी लाये ? "

हो, हो ! हमें खुद ही अपने बच्चोको शिक्षा देनी चाहिये। क्षिमके लिजे आवश्यक कानकारी हो हम सबके पास है ही और श्रिममें समय मिलनेकी श्रितनी व्यादा विजया बारनेकी बाम भी नहीं है। शक्तिक विज्यारने कल जिसकी वर्षा करेंगे।

### प्रवचन ४५

# अच्य शिक्षा

भाभिने, भात हम शिस बातका विचार करें कि अपने बच्चोको हाभीस्तूल-कॉल कमें न भेजकर भी जुन्हें अक्ष्म शिक्षा देती हो और बह भी हमें युद देती हो, तो यह कैंगे समय हो सबता है?

याद रितये कि मैं परमें वालिज लड़ा करनेवी युक्ति शही बतानेवाला हूं। परंतु निते में बुक्त पिछा मानता हूं बीर मुते बादा है कि विचार करने हो बार भी मानेंं, यह बुक्त शिक्षां की वे तकते हैं गहीं में बाद बनायुता। मुक्त दिसाना वर्ष यह हो कि अवेबीट की हमें अंबी बीचक बच्छी बीटना बार्च अपना बच्चा हो कि प्रिकार हिसानें पर और मान कमानेंट

द्वार सूल आयं, हो भी कॅटिबोरी निकटनेवाटे नमनोमें से दो सिदिया प्राप्त कर

मानेवाने बहुत ही भोड़े पाने जाते हैं। मुक्य शिवाका बड़ी जये करता हो और पद्मानेवा जिल्ला ही अहेब हो, तक तो अवेगीके किसे बक्लोंको नियो अवेग बहाहरूकों गहरामधे राग देता अवेश बा जुलें बिजायन भेज देता और वन तथा मानके किसे अस्पो अतीने पैदा कर देता ही जिलाग भीषा राज्या है।

परन्तु भिन दो वस्तुवांको बुच्च निधासा नाम देना तो कन्त्रिक संवाजक में गगर नहीं करेंगे। भिन्मों मुद्दें अपनी दिखाता अपमान करना चाहिं। वे कभी रहें राखा नहीं करने कि कोओ तमंत अववा कामीणी या रूपी आरमी वांग्री किन्ति में यो दिना पुरूष निधा प्रारण काही कर वारता। वे यह अवरू वहरे हैं कि हमारे देगायें हिर्दुस्मानियोको अपेनी कन्त्रिन नाना ही चाहिए। एएनु जिससे वे क्रितना ही कहना चाहरे हैं कि हमारे देनाने बाज अपेनी कन्त्रिमों निचा देशी जानामों उपा पहानेवाले कालिनोंका असित्तल नहीं है। शायद वे यह भी वहना चाहते हैं कि जिब देशकी भाषामें भितनी समृद्ध नहीं हैं कि पुष्च जान पारण कर सह और न कनी वैगी हो गरूपी, जिस्तिओं हमारे पास अंग्रीजीक घरण केनेके सिना कोणी जाए

में जानी अरूप सिक्षाका जो स्वरूप आपके सामने विस्तारपूर्वक कानेवाता है.
श्रुसे मुनानेक बाद आप अपने जाप सोच लोजिये कि यह सिक्षा स्वनामा द्वारा थी जा
सकती है या नहीं? अंसा लने कि स्वनापार्थ जुसे शारण करनेकी सिक्न नहीं है.
सी मले आप अर्थेजी अथाबा किसी और भाषाकी सामण जाजिये। मामा मुख्य सन्तु नहीं है, परन्तु शिक्षा अथाबा कान ही पुरुष बस्तु है। परन्तु आप देखें कि
श्रुसमें परमाशाकी साम्ल लेजेकी जकरत ही नहीं है। सच्चा जान प्राप्त करनेके लिये
सन्त्रेस अपना माध्यम स्वभागाका ही हो सकता है।

अब कठिजकी शिक्षांके दूतरे अहेरच — 'जुससे जीवनमें यन और मानके रत्याने खुळते हैं '— का विचार कीजियों। अवला यह शूदेग्य है, यह तो दिसी दिसी परे- िलकों में महनत किये विना बहुत येखा कमाते देखकर बना हुआ लोगोका साधारण खयाल ही है। कठिजोंके संचारक यह कभी नहीं कह बनते कि बूनकी धिक्षांने हुं नितना स्पूल है। वे अपना अहेरम वृद्धि महन्ता के साधारण अहें महन्ति के साधारण अहें स

ावचास करना हा हो।
सुच्च पिताका अर्थे हमें मुद्धिका सुन्दर विकास मानवा ही चाहिये; और वर्ष विकास थेयेंगी कोंकेवर्षे पढ़े दिना संभव नहीं जैसा हमें विश्वास हो जाय, तो हरें किनी भी कीमत पर यहां जाता होया। परन्तु बुद्धिका राज्या विकास हम किंगे करेंगे? बृद्धिता फल जो कम बृद्धितालों वर हुनुमत करना — दिना परिषम निये पनिक बनना — ही मानना हो, जुने तो मायद अपेबी कॉल्डिका माध्यप ही ऐना पहेंगा। अक्तमा वहां भी मृदिनस्के केन्द्रों फीसरी लोग ही यह फल प्राप्त कर सन्तर हैं अधिकांके मामस्के तो अस्यक और नियासका बोकन ही पड़ करना है।

परन्तु यहां हमें यह प्रश्न बुठाना चाहिये कि जिस बुद्धिया कर यह निवनंत, असे बुद्धिया विकास बहुता क्या बुद्धियान मनुष्यको योजा देना है? अपर यही बुद्धि हो, सी अबद्धि विनो कृतेये?

हमें भूक्य रिशा नो लेनी है, शुवने द्वारा बुद्धिका विकास भी करना है, परन्तु शुख कृद्धिसे फल शिससे भिन्न ही वैदा करना है।

हम जैने-जैने हमरोगे बृद्धिमें आने बहुँ, बेन-बैने अपने नुलभोगमें ही अमुक्त अपनीन न करके तेवामें अनुकत अपनीन करें, हरफेक देशवातीकी बृद्धि हमारे अस-कर ही विकासन न हो जास तब तक हम सान्तिन न बैठें।

हम औरोमे अधिक सब्बे बर्ने, अधिक सबसी बर्ने, अधिक सम्र बर्ने, अधिक अधारी बर्ने और जुनके रिक्रो बुद्धिसय जीवनके सब्बे सार्व अधिन कर हैं।

हम सच्चा पुढ़ विकार करना जातें और लुगर अनुसार आचाण करतेश्व मरिजन विसार्थ; प्रारोधें भी सिनाडी सिधारा रेनावर अन्य, बुद्धिया सामाय, सपडा, संपर्धवा क्षेतारी लुट्टे लोग करें और लुट्टे बुद्धिया दोरावर पर नागाये। दूसरे बुद्धिमान कोग सिनावें सामान्या नाम सुदावर सिन पर समा बसावे

हुए सुद्धान कार जाता कार नाता का नुवार आवा पर नहां आहा या अनिकेश्यम और बनका अरहरण वरने आये, नव हम जान देकर भी जिनकी रक्षा करे।

परि क्षेता कर देवियानी बृद्धि चारित गो वह पिताने दिया हर्गात्व नहीं पिताने। वह मुख्य मिताने हैं बारन में या नवती है। परन्तु क्षण क्षण पिताने कि मेदेने शतिकांके कारेनी बचा भी वन्त्र नहीं परेशो। बचा से यह बताईरा हि नेवायने क्षेत्रात कारेनी कारा-पिता क्षेत्री गितान बच्चोत्रों मध्यी तरह है स्तरे हैं।

प्रस्ता ती हम वह चाहणे हैं कि त्यारे बच्चे तरह तामने प्रश्नातेंने पूरण हों।

फित हम बहि-विवासनी पहणी गीड़ी मातने हैं। व्यक्तांनियों मातेसारी हार्थ-पेरी मुक्तांनियों कारण मात्री क्यांने मात्राल गर उसी है तेश हम समस्त नहीं बच्चे। बुख बच्चे बहुनतों हम्म देना गीयने हैं। सिवे हम बुचिताला नक्षण नताई है। हम बाने बच्चोंने लिये जाने बच्चेये सकता आपयोंने सावताइने लिये हम सम्बद्ध प्रमानका मान्यस्त बैंदा बचेये के बाहर बचेने होंगे नम नम नी हम बुन्हे प्रमें कहाएता मुक्तांने बुक्तानोंने बच्चा निया देने। बच्चा हिम्मी निया देने, पालु बच्चों आपनी बुक्त बचीने प्रवस प्रमनेताम् बैंगांत्रिय बीट आपनाहम प्रमान् में मालाके साथ काम करके मुद्धर रखोबी बनाना गीरोंने और अुमंक गाय ही निग्न-निम्न अग्रोंके मृगन्दीर, अुनके भीतरके तरब, वे तरब नट न हो जिन मृद्धिते कीनमा परार्थ पकाचा जाय और कीनमा न पकाचा जाय, जिप्पारि बलीरी

बारेमें और आहार-जास्त्रके मिद्धालोंके बारेमें हमने जान प्राप्त करेंगे। हम अुन्हें अनाज-गफाओको सब किसाओंमें प्रशेष बनायेंगे। पूा तबा मूगल अुनते हायोमें कनामय बनने नावये। साथ ही अनावको रहा करनेका साथ सथा खुनते कौनने भाग निकायने और कौनने हरमित न निकानने चाहिंग, गह भी हम अन्हे शास्त्रीय बंगमे नमप्तावेंगे।

मामूलो झाडू लगानेसे लेकर पालाना-मफात्री तकके मत्र काम अुग्हें हमारे पर्यप्रसानमें मुक्तर और आकर्षक कंपने करना आवेगा; और साथ साथ साथ गायांके गाइनेसे जीवाणु केंगे कंपनों साथ बताने हैं और सुका रवनेने मक्यी, मक्या बगैरा जन्तु गायगीमें से ही केंगे रोग फीकाते हैं, जिरवादि दिवसोंका विज्ञान कुर्हे

सिसाकर हम अनकी आंसे कोलेंगे। घरमें बीमारीके समय हमारे बच्चे रोगियोंकी देखमाल करनेकी कला सील आयर्गे और मामूली रोगोंके जिलाज जान जायंगे; चाव किस कारणमे पकता है और क्या करनेंचे अपूरी पकरेंसे रोका जा सकता है, किस तरह सच्छर भलेरिया फैलाते हैं और अससे संबंधित जीवाणुओंका स्वमाव कैसा है -- जिस प्रकारका बहुतसा शास्त्र हम अुर्रे

सिखायेंगे। हम अन्हें हवा, पानी, प्रकाश, व्यायाम आदिसे सम्बन्ध रखनेवाले स्वास्प्यने सिद्धाल भी सिखावेंगे। संभव है ये सारी बातें हम तमाम सेवक न जानते हों। परन्तु आपको कमी यह विचार आया है कि यह सब न जानना सेवककी हमारी पोम्पतामें श्रेक वड़ी

न्यूनंता ही मानी जायगी? अब अपने बच्चोको शिक्षा देनेका रस पैदा होने पर हम यह सारा ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्न करने लवेंथे। और असा करनेमें हमें कितना अलौकिक आनंद आयेगा?

कुछ तो हम जानकार मित्रोंसे जान लेंगे और कुछ पुस्तकोंकी सहायतासे जान लेंगे। हम देखेंगे कि असका अधिकांच आसानीसे सीख लिया वा सकता है। आज तक हमने लुसे नही सीला, यह केवल हमारी बुद्धिका आलस्य ही था। हम अस भमर्पे ये कि यद्धे कॉलेजॉमें गये विना और अग्रेजी पड़े विना कोबी ज्ञान मिल ही नहीं सकता।

अब तक गहरे प्रानीमें बुतरे बिना, बुद्धिसे काम लिये बिना काम करनेकी हमारी आदत थी। अब हमने अपने बच्चोंको सिखानेके निमित्तसे यह सब सीसा, श्रिसिलिशे हम यह क्यों न मार्ने कि यह बच्चोंने अप्रत्यक्ष रूपमें हम पर बड़ा जुपकार किया है?

विज्ञानकी आंतरी प्रत्येक अवृत्तिको देशना हुएँ आयेगा, तव जिन प्रवृत्तियोगे हुमारा रह कितना ज्यादा वह जायगा? अन तक हुमारे सब काम निर्माव थे। अब वे हुएँ सरीव । अब कोरोोर्ने मी हम अपने कामोठे तिस्रे अधिक दिलवस्त्री पैदा कर सर्वे।

मी-दम करेटी अंक्ष तक कारक भेगे काम मेणके कामें, आपनी भीकारी प्रेरणांगे स्मारे नाम करने के। कुश्वेर गोटे होति कास्य हम कुन पर नर्गक्की कामों की मी काम मारते नहीं में और क खुन पर दिनी काममा आग्रार नरने थे। पान्तु अब में कड़े हो रहे हैं, दिनांतिने कुर्न रचता काम मीटे जाने काहिया करात्र नर्मा काम करनेशा और। न स्थित नवात्र असमें स्पन्नी कुराया नहीं का महात्री।

भीर देनिये, भीरवरणी सुरन्ता भी येगी है? किन युपाने बच्चोंने भी राजंब केंद्र बात बच्चेना रवदन् मुग्याद बाट होंगा है। कृत्वे अंतवर्त्त विज्ञानी विज्ञाने विज्ञान मुश्ले करण है, मुल्ले कुल मुंदर दुव्यानों भी पर करणी है। विविध्य तो बच्चे हुने कुल्वे सनवें कोंच बात भी बिल सुभवे त्यासारिक तीर पर सुदते हैं। कुल्वे से प्राप्त हम बाद गालपूरिपूर्वक पूने, सुन्तें वार्ग बाल्य राज्योत्तरण बच्चे हैं बहुने से कुला बाता है। सुरक्त राज्योत्तरण बुटेंगी की जीता बचे, में बच्चोंने आपने सम्बंध गांवित दिल्लानी सान्य होत्री। सुनर्ता इंडि सून बामांट आपार पर बेंगे ही सीपने करणी, बेंगे रेलनी बटरी पर नेल्यादी दोड़ा है। मुन्दे सभी नथी बार्ग पूर्वने

अब हम पर भी देवेंगे नि बच्चाकी विज्ञास-मृतिको केवल वर्गो साहे वामीन स्त्रीत नहीं होता । वे बाले किसे अधिन वहें और विद्याल दार-देवकी मांग वरेंगे। वीर हमारे पर या कावलमें मेंशी-बाड़ी या बनाओं, निवासी और बुनाजी जैना पहिंच कोरीयोज बचना होता, तो बच्चे कृतकी जोट अवर्गित हुने बिना बनी नहीं होते। विज्ञात, बुनाहीं, बुनाहीं लुहाहों और बुक्तामें वर्गमें बच्चे विज्ञ के मान्यवाली है? पूर्वे भी माने मुद्रामोगों अपना हाथ आजमानेका श्रीका क्यासीयक तीर पर चित्र जाता है।

विमन्ने आपानि केन ही है। नारीमन मा-नार्या पान बच्चांकी निगानेकी दृष्टि नी होती के कुट किस इससे नार्यों हतारे हैं. मानो के छोडी कुमने मनदूर हो, नी होती के कुट किस इससे नार्यों हतारे व्यक्ति कार्यों है। स्वाप्त कराते हैं।

मा नेवन हो यह गमजावर ही बच्चोड़ो जिन बुद्योगीमें लगायेंने कि बुद्योग मा नेवन हो यह सुद्योग को स्वारी शिसादा अगोदा 'बचे' है। हम नेवकोड़े बदोगें बनायो-हेरदाओं के बुद्योग को चकरें ही होंगे। जिन्हें हमारे बच्चोने माके हमते नाम गोगा किया होगा। बाद हम मुंतरे किये बुनायों गोगोदां भी युद्ध में पूछ के पूछ पुष्टिया कर देहे। लियो पानवत पुरावे हे गोरावाद बहुंद बुनाभी शोगनेंके किये भेनेंगी व्यवस्था बदेगे। बद्योगफी राम मुंतरा निवादणा और प्रावद हम निवादणा और प्रावद कुद्ध हमें किये मन्तर हैं किया मा नेविक स्वारी के स्वारी के स्वारी बद्ध स्वारी बद्ध स्वारी के स्वारी स्वरी स्वारी स्वारी

मंती-बाड़ी और रमु-पालनकी शिक्षाका अवसर भी हमें बच्चोरे लिले दूड देता काहिये। लिसके बिना सो किसी भी सहके या सहकीकी शिक्षा हमें बिना हाड़ियोके सरीर जैनी ही स्पंती। हमारे पान जनीनती मुखिश सायर ही होनी। परन् भिमाने बया? विचानीमें हमें गणनन मित्र मिलना कटिन न होना चाहिते। बुनने मात हम बच्चीती में दोनों बाम नियानेता बच्चीसन कर मात है। अने मेहनी बी गरुप सहायक किंग करने नहीं स्पाने? विचान मित्र बुनने हुन बचाते, बहुन बचाते, बचारियां बनाने बचैनाता बाम कमार्गेने और पानुनालनामें हुन दुन्ता, प्रमुक्तीने पारा-दाना देना, महा बिनोना बचैन बाम करार्गेने।

परम्पु गंभव है वे अगहे भीतरण जास्य बालहां हो न मनता महाँ। वह काम हमारे करनेका है। यह हमें मदा गटक्या रहेगा कि हमारे पान भी यह पूरी कम हमारे करनेका है। यह इसे मदा गटक्या रहेगा कि हमारे पान भी यह पूरी कम है। यस्पारी जिल्ला सेले जाने पूरी हमें यहने चोड़ी जातिका होगी जायगी। बनस्यति-वास्त और कोनी-वाही होगी जायगी। बनस्यति-वास्त और कोनी-वाही होगी की स्वाप्त कमारे हमें हमारे कमारे क

परन्तु हम प्रयत्न करे तो यह जान प्राप्त कर केता बहुत मृत्तिक नहीं होगा। इर्ष कियानीके साथ बार्ने करेंगे तो भूनके ही जिस विचयक बहुत-मा जान किश्हा कर करों। बुन लोगोंको बोजनेकी आदत नहीं होगी, परन्तु बुनकी जानकारी अगर होंगी है। साथ ही, मृति-माता और गाब-माता दोगोंकी विचति हमारे यहां केंग्ने कंग्न हो गयी है और भून दोगोंको किरते केंग्ने पुष्ट किया आय, जिसके विचारोंने भी हन बच्चोंग

जैसे-जैसे बण्चोंकी सीलनेकी भूल बढ़ती जाय और हमें सुविधा मिलती जाय. वैस-वैसे कुन्हार, लुहार, बडभी वर्गरा मित्रोकी सहावाताले किन प्रामोद्योगोकी तालीन भी हम अपने बण्चोकी सहज ही दे सकते हैं।

कितनी विचाल, कितनी विविधतापूर्ण, कितनी झान-विज्ञानके रखसे परी हुनी है यह धिसा! जिसकी नुलनामें आप हाशीरकुलोमें विल्जेवाली थियाको रख हैं मही सकते। और मेंने बिल्जुल मोटी मोटी बातें ही, जो बाद आपी, यहा पिना वी है। वच्चोंको हम चीदह-पद्धह वर्षकी अुझ तकमें दो जिससे कही अधिक थिया है सकते हैं।

या पुस्तक पदानेकी अरूरत ही नहीं है। चलते काशमें दो शब्द कहनेसे लंबे भाषणकी अपेक्षा अधिक समझ दो जा सकती है।

शिक्षाको बुगरोबत करणनामें अेक बात गहनी रह गनी है। पुराने विचार-मार्कोंकी अंतर्म यह आये किया नहीं रहेगी। जिसमें पदनेन्दियने और गणितका तो नाम भी नहीं आया। हा, हमारी बच्चना पूरी करनेके किन्ने ये बच्चों सम्बोकी जिसमी ही बाहिंदे। जिसके किन्ने मां-वापकी पणटा आप पण्टा बच्चोंकी देता होगा।

यरपोरो कुछ विवकारी करनेका प्रोत्माहन छुटमनने दिया गया होगा, तो वे दम-बारह वर्षकी शुक्षमें बहुत ही होजीसे कियाने क्रमेंगे। और शुक्को सभी हुनी मुगकियां बहुत ही सुख्द, मोनी जैसे अधर किया सकेंगी।

गणित भी कामकाज करते हुने जुन्होंने कुछ जान ही लिया होगा। अब भुते लिककर करनेमें अन्हें हेर नहीं लगेगी।

पाठ्यालाभीमें जब यह बालु बिलकुल ही छोट बालकोर गामने एसे जानी है, क्षेत्र पाएसी विवाध सा नहीं आ बालता। जिस्तिये पाठ्याला में प्राप्त में किया से सा नहीं आ बालता। जिस्तिये पाठ्याला में प्राप्त में मूलके पाएसी बाल कर्याल बुलाबेनको बीताई है। वसी जुलावें करी रिपासी में प्राप्त में मुख्यें कर करें की अदा बुलावें कर करें की सा बाल पाच वर्ष की प्राप्त कर करें की अदा बुलावें कुछ र भी जुद्योगोर्थ बायदा ही अयोगा। भागवान में सुलावें मुझे हिसा कामाने करका होंगी ही है। जिसाने पाणित मीपत में पार्टी का पार्टी का बार्टी, बुलावें कुछ है। जिसाने पाणित मार्टी का बार्टी का बार्टी का बार से पार्टी का बात से से पार्टी का बात से से पार्टी का बात से से एसे मार्टी का बात से से एसे हो सा बात से से एसे हो से बात से बात से बात से बात से बात से बात से से एसे हो से पार्टी का बात से बात

बिम गिराविलेंसे रीज पटा माया थंटा वेशा नियम बाँद हम मान सामगात री तह पानन वरेंदे, तो गांगित-शिल और लेनक-शिल शेलोंसे हम याने कम्मोरो कमार देने लाक तब बूध है सकते। वे जो बतल करण बूधीय गोनते होते, जुनसी गाँउ पानमाधीन निर्मातिकों बीकाशिल, पूर्णित और घोष्टम-सूत विकोशीनेश मों भाग्य केता परेता। अवोगोड़ी मनशी सारण — सामगाति — पेंदा वर्तकों हमते किना की होती, तो कम्मे बारधी और दिलाव रुपिते तकी मुद्दे क्योंने गीनियोगी गोनिया । धामा आरंद आरोग। अपनी शोकती प्रश्निकी बारधी निर्माने पी मुद्दे क्यांनिया । समय आरंद आरोग। हिलाबी बाय स्था बायी से ही चीं के प्रीचन और लेनकरी भाग्योकों कुन हो आरो बहुनेतारी है।

हमारा पीज कुछ न कुछ प्रपति करनेका सकत्य होता, तो हमें मानुसापका मानित्य और स्वाक्त्य तथा पाटुकाला और हमारे देशकी दो-बार कत्य पायाजें स्वितार्वके त्यि भी काफी जवकारा सिंह जायरा। शरीर जैसी ही लगेगी। हमारे पास जमीनकी सुविवा शायद ही होगी। गर्नु अससे क्या ? किसानोंमें हमें सज्जन मित्र मिलना कटिन न होना नाहिंगे। बुनने कर हम बच्चोंको ये दोनों काम सिखानेका बन्दोवस्त कर सकते हैं। अभे मेहनती औ त्तरण सहायक किसे अच्छे नहीं लगते ? किसान मित्र अनते हुठ चलाने, पान पर्यः, नयारियां बनाने वर्गराका काम करायेंगे और पनु-मालनमें दूव दुहना, पन्मोंने सारा-दाना देना, मट्टा बिलोना वगैरा काम करायेंगे।

परन्तु संभव है वे असके भीतरका दास्त्र बालकोंको न समझा सर्थ। ग काम हमारे करनेका है। यह हमें सदा खटकता रहेगा कि हमारे पास भी वह भी कम है। बच्चोकी शिक्षा जैसे-जैसे विशाल होती जायगी, वैसे-वैसे हमारी बारी मि हमें बहुत थोड़ी प्रतीत होनी जायगी। बनस्पति-शास्त्र और खेती-बाड़ीमें हे<sup>निक्नी</sup> भिन्न भिन्न फसलोके बारेमें हम कितना कम जानते हैं? गाय-बैलोके पालन-मेनक विषयमें भी हम बहुत नही जानते।

परन्तु हम प्रयत्न करें तो यह ज्ञान प्राप्त कर लेना बहुत मुविश्ल नहीं होगा। [ किसानोके साथ वार्ते करेंगे तो अनसे ही अस विषयका बहुत सा ज्ञान किन्तु की सकेंगे। जुन लोगोंको बोलनेकी जादत नहीं होती, परन्तु अनकी जानकारी अपार होती है साथ ही, भूमि-माता और गाय-माता दोनोकी स्थिति हमारे यहाँ करें कंगल हो गाँ है और अन दोनोको फिरसे कैसे पुष्ट किया जाय, असके विचारीमें भी हम बनाँभ प्रवेश करायेंगे।

जैसे-जैसे घण्चोंकी सीलनेकी भूख बढ़ती लाय और हमें सुविना निलती क वैत-वैसे कुम्हार, लुहार, बढवी वगैरा मित्रोकी सहायतामे किन बामोद्योगोही हार्वे भी हम अपने बच्चाको सहज ही दे सकते हैं।

कितनी विसाल, कितनी विविधनापूर्ण, कितनी ज्ञान-विज्ञानके रसमें प्रती 🏌 है यह गिक्षा । असकी तुलनामें आप हाथीरकुलोमें मिलनेवाली विशाही एर नहीं सबते। और मेंने विलकुल मोटी मोटी वार्ने ही, जो बाद मापी, यहाँ रिना र है। बच्चोंको हम चौदह-पदह बर्पकी अन्त्र तकमें तो जिसमे नहीं सर्पक दें मकते हैं।

परन्तु छोगोंको शंका होती है कि हमारे पास अपने काम-पेरे होंने हैं, हरें करें साथ मिगपच्ची करतेता समय ही नहां रहता है? असी दांत होतेता झार र है कि हमें सच्ची निज्ञाकी कलाना नहीं होती। श्रिसीलिये हम पौरते हैं। हो स बहुम हो गता है कि पाठनालामें बच्चे बैठें, बहुने शिक्षक कुट पड़ारें, बीरी अ ज्ञान आमानीम प्राप्त कर सकते हैं, यह पाठशाक्षाओं ही पुननहोंमें क्यी हरी है। सकता; और यह मद गिलानेके लिये नतायें सारकः वण्टे देहोती, <sup>जात</sup>ीत

यां पुस्तक पढानेकी जरूरत ही नहीं है। जरूते काममें दो घरूद बहुनेसे रहे भाषणकी अपेसा अधिक समझ दो जा सकती है।

सिंसाकी बुगरोक्त कल्लामों क्षेत्र बात बहती यह गन्नी है। पुराने विचार-मानोंनी सांक्सों यह आये दिला नहीं रेहेगी। क्षित्रमें पढ़ने-किस्तरे और गणिउका तो ताम भी नहीं आया। हा, हमारी कल्लाना पूरी करनेने किसे ये कलाने संब्योकी मिसानी ही पाहिर। क्षित्रके लिसे मां-मापको पण्डा आप पण्डा कप्लोको देना होगा।

षण्योको कुछ विजयारी वरलेका प्रीलगहन कुटणनमे दिया गया होगा, दी वै दम-सारह वर्षको अभूत्रवें बहुत ही देशीने क्लियने कर्मये। और जुनको सभी हुआ सुगतियां बहुत ही गुप्दर, मोपी जैंगे जहार किए सकेगी।

गणिन भी कामबाध करते हुओ अन्होने कुछ जान ही लिया होगा। सब भूचे लिनकर करनेमें अन्हे देर नहीं रूपेगी।

पाट्यालाओमें जब यह बखु बिक्तुल ही छोटे बालकोरे सामने रंगी जानी है, हर अपूरे करेन करायोंने जिसमें रन नहीं आ स्वकता। जिसाने रायाला में आपने मुख्ये स्थान हमा कि स्वार्थ मुख्ये स्थान मुख्ये स्थान मुख्ये स्थान मुख्ये स्थान में स्थान के स्थान में स्थान के स्थान में स्थान के स्थान में स्थान के स्थान स्थान स्थान के स्थान स्थान स्थान के स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्थान

रमारा रीव बुख न बुख प्रति वरनेवा संवाद होता, तो हमें मानुसावावा माहित्य और म्यावरण तथा राष्ट्रवाणा और हमारे देखकी दो-बार अन्य भाषामें निपानेवे निश्वे भी बाफी अववादा मिल आल्या। सह सब मुतकर आपके मनमें कंगी परेसाती पैदा हो रही है, जिसकी में बलात पर सकता है। आप अपने प्यारे बच्चोंको शिक्षा देनेके किसे समस्की बुत्ती बरना नापमार तो नहीं करें। पपन्न आप सात्में तीन मी पैका दिन पर पर हो रही रह सबते। अपने वामवासके सिक्तितिकों बहुन दिनों तक आपका दूनरे गाँवों से देशित करना भी अकरी होगा। इस अभी तो सामसंबक्तीओं ही बात कर रहें है। बुराहरणके दिने, मान कीसिबे कि आप मादी कार्यकर्ता है और आपको आरो-कामके सिक्तिरिक्षें पाच-पदास गांवों संबक्त कमाते दता पड़ना है।

परन्तु श्रिमते आपको परेतान नहीं होना चाहिये। आपने वहां पाठताला सौन रखी है कि मुक्ते कार्यक्रममें सकल पढ़नेने यह परेशानीका विषय वन बाद? गांवोंमें मुमने जाय तब कच्चीको साथ के ब्यामिये। वे आपने नामने वापक नहीं होंगे। वे के निमीका पौतन मुपार देंगे, विकोका नदका ठोक कर देंगे, तो विनाते ठुड़ेगां वक निकाल देंगे। मुनके साथ चुकते समय हिसाब नीट करनेमें मी वे आपने सहायक यम जायमे, और यो अपविकाश बिक्ता जैने बाल-पामनेक आपकी कार्य-पदितका अवलोकन भी करते रहेंगे। कोरोंकी आप केंत्र कार्य केते हुँ, मुनकी प्रामीगि केंत्र सामाग करते हुँ, अनुने क्योनकी बाउँ पीसनेका केंत्र सीक कार्य है देवना और अनुमब करता मुनकी विदाक्ति लोगे बहुत वकरी है।

बत्तकमं बनेकी जुयोगकी विक्ता कथी पूरी विका नहीं कही वा तकती। होंग्-सार कि हिर्मायार कितान कन जाने या कारीलर वन बानेके लाग जीवन केगर्ने कमानेका चीक पैदा हो वाबाया जोवा नहीं कहा जा सकता । कबतर मिन बीर विज्ञानके विद्यासियकि बारेमें हम देखते हैं कि जुन्हें क्यने बाकनोंगे, व्यने संदे कमानेके साथनोंने बीर ताने-वानेमें ही रहा बाता है, परन्तु आकरावर मनुम्मेरे पुज्यक्त में सहानुमृति पैदा नहीं होनी। वे अंकाकी बीर स्वार्थ भी बन बाते हैं

यह रहना चाहिये कि बायके बच्चे किस बायकेमें बहुत ही भाग्यामते हैं। आपका काम ही अर्था है कि बुसमें मुख्योंकि और बहु भी दीम-दू की-बर्गटर मुच्योंकि सामकेंमें भागा पड़ता है। बायकी प्रवृत्तिका यह नाम दो बुशोगकी शियाने में अभिक कीमती दालीम है। बुस्वन काम पाठनालामें पड़नेवाले कच्चोंको रूपनेमें भी मंदी मिल सकता। बायके वहां बाय पड़्यों हों या बाहर — कोगोंगे कराय करते। भाषाक बंग हो किलम है। शब बड़े-किले बहल्वीनवोंक लेश निव्हें नुस्ताक को दिन्हें स्वाम केंगे और कमते कम दाम देनेसे ही कथनी होंगियारी बयानते हैं, किले बण ना पाम केंगे और कमते कम दाम देनेसे ही कथनी होंगियारी बयानते हैं, किले हुए दूरन, साने-मीन, पेट्रस्ती-मीमार्थ वर्षाके संबंध केंग्रस्त करित सामगी लोगोंनी दुन्ति रहाना में भी बड़ा बच्च है रहते हैं — बुगके साम बावना व्यवहार हुनते हैं। तार्गि होता है। बायसे कुछ रंपुण संबोधन मिसला है, बायके पास कुछ बेटनेसे मार्ग होता है। बायसे कुछ रंपुण संबोधन मिसला है, बायके पास कुछ बेटनेसे मार्गि क्रिमके लिखे आप जाग्रत रहते हैं। जितना ही नहीं, परन्तु जुन्हें निर्वाह-वेतन न दिला सकें तब तक आपको चैन नहीं पड़ता।

और आप सच्चे सादी-वेचक हो तो मुन्हें नाम देकर और जुन्हें मन्द्रती चुना कर ही मंदीय नहीं कर देवे। वे बीमार होने हैं तब आप अनको देवामें जगरण करते हैं, वे साहबार या कोटे-चबहरीके फटेमें फट आते हैं तब मी आप मुन्की सद्यावाठो दोहते हैं। आप समय-समय पर अनके यहां आम-सकाओं आदि सेना करने जाते हैं।

कारी-कारों सूनकी देवा करते हुने आपको सूत्र काशीश्रवा और सलायह करते-स्वार्थ भी आ आंदे हैं। काशी आप देवें जैंवी सूनकों बीमारियोके दिवड तिहाद चलाडे हैं, कोर पारत कारे लाईकों दुनलों पर पहुरा रूपाडे हैं, क्यों जूनें इंपित भूषों जातियोली तरकते मददूरी कीराकें सवध्यें न्याय दिलानेके किसे सान्योकन करते हैं और कारी शुरितानोंको कुमें-मदिरके अधिकार दिलवानेके किसे सत्यायहका आपका देवें

क्या से तह प्रवृत्तिया आएको वन्त्रोंकी विद्यार्थे बादा बलनेवाकी कारती हैं।
नहीं केतन और प्रिकिट सम्पक्ती विद्यार्थनीयों मानूब होती हैं? आर कभी
भीता न मानें। विनने तो अर्जू वेशनका वच्चा शोजन विशेषा। विस्ति अर्जू सह
पिता निकेती, जिसे हृदय अपना आना अपना आराब आराब हिते हैं। अपने
पीता कीर प्रवृत्तिकों केदा यह विद्यार देवेंगी जब तुस्प राष्ठाप्त्रमा स्तेष्ठ हैं। हास्त्रमें
हैं। हुस्स्त्री पिता देनेंका और कोशी तरीका ही नहीं है। परेशान होनेंके बनाय
आपको बोयरपत्ता मुक्तार सामना चाहिने कि आपके जीवनमें जिसके किसे साकी
पुत्राधिय हैं।

बन्नोको कसरत और मेहनत कराकर बुनका धारीर बळवान बनानेका और भूषोग तथा साहक मिमाकर बुन्हें नुद्धिमान बनानेका तो ट्रसरे मान्याप भी चार्हे तो अबन्य कर सकेंगे। परन्तु में धरीर-बन बीर नुदि-बन किसी सारक्की मांत भूंना अुटानेवाले भी बन सकते हैं और नीचे पिरानेवाले भी बन सबते हैं। भूना पुष्पम्प अपयोग तो तभी हो सकता है जब श्रुनके साव साथ हृदय सुगस्हत हो, मनमें नेवाकी मावना बुत्यब हुओ हो, दीन-दिक कोर्गके निश्चे में पर प्राप्त हो। और बुन्हें भूंना श्रुटानेने निश्चे मर मिटनेकी चीरता था चारी हो।

आपका सेवन-जीवन जिस जिशाके लिये किवना अधिक अनुकूल है? अुगर्ग आपके बच्चोंके हृदयमें पवित्र सरकारोजा सिचन होता है, यह विचार आग अने मनमें जायत रमें तो आपको अपने कप्ट, सयस और मरीवी सम दितने भीठे करोपे?

भेक सेवक, जिसके पास विद्वताको बहुत बड़ी पूत्री नहीं है, अस्य प्रवासते हैं। अपना काम करते-करते अपने सक्ते-लड़क्त्योंको तक्षीली पाठवासाओं में भेते विना गिन तरह विद्या दे सकता है, जिसका पित्र मेंने काफी विस्तारते आपके गामने पेस दिया है।

में मो मानतः हू कि मामूकी कियान या बारोनर भी बाहे तो भेगी विधा सपने बण्डोंको दे गरना है। परनु आज को ने धरीएंग और सपतिंग जैवे पुरंज हैं, बैसे हो जानसे भी अव्यन्त दुवंज हैं। अनुके वास अपने वयोकी जास्कारों में हिंगी है, परनु सुनको जात्मा बवी हुओ होनेंद्र कारण ने बण्डे जुड़े था मूर्ग क्यांको जूम मुश्लेम माम नहीं आहे। दुवाही आम और पुणामी में वीपानें सुचे गिद्धानोंक बारोम जबा और भूनाह गंदा देंड है। जिसांकिन दुनमें हम बिन्ती सरोता नहीं एंग सबने कि वे बण्डोकी विधाकी विस्थारी सुनमें।

परानु नेक्सीहे बारिये में जरूर बहुता हि अपर वे आपने बच्चीको विस् बतायती तिरात देनेता कर्त अरा नहीं बरिते और सायायत लोगीसी तरह वच्चीते सारातायति में मेंकर आपने निर्माण ने बरा हार्येले, से यह भूक लोगोरे मेंकर-पेने सच्चाब के बहुत बड़ी लागी मानी बासीं। बारि से बेना वरें तो पही करा जासता कि मूनि हायति निर्माण को स्वास्ति, सीटक और सातिक भेरति सीदायति हमने आ स्वा है, भूगे वे यूरे वर बेह देने हैं और बच्चेला पानत-पोगम करता नर्य बर्गन राष्ट्रालयादि बहाती-च्या हम्ली बाताव विरागी पर बरी है। केंगे बच्चे बहुं होने पर आनाक नेत्रामाने करता बाताव विरागी पर बरी है। केंगे बच्चे बहुं होने पर आनाक नेत्रामाने केंगा अब्बा कार्या स्वाप्ति हम्ली रानने हमें, अल्लामाने बहुतारी और बहुते कार्योति विरागी, सारातिवारी स्वारातिवार न बनाते, से तिस्ति होने बाती विरागी हार्योत सारातिवारी

मह नेवर अपन बनाना ही नहीं है। बहुनने नाननोने लेगा ही हींगा है। जैसा होने पर निप्तांच जी जनना है और वे दुन्ता और देवले बन्ते हो? है। जैसा होने पर निप्तांची दिन्ता भी बनने हैं। परन्तु हम जाव बनेने नी नार्यं होना हिन्दा दिन्ता पत्रि बसानी ही होती है। व्यक्ति बुनदे जो और बीटे वार्यं होते हैं शुरके बारेमें भी वे घरकी शिक्षा पर शुतनी ही अश्रद्धा और पाठशास्त्रकी पुरानी शिक्षा पर श्रुनना ही भीह रखते हैं।

मेवकोर्से भी को सेवक राष्ट्रीय प्रायान काम करनेनात है, वे भी जब अपने सम्मेदेर प्रायतिन स्वायत जुड़ होने पर अंतेनी प्रायतिन तिन्ने अंदा मोह दिवाल है और नुमें की भ्रमा केवा जिल्हा केवा में हि दिवाल है और नुमें की भ्रमा केवा जिल्हा को जी कि कि है है ही जुनके किये क्या बहा जान " अपने कामेंत्र मंदियां भुनाने गण्यी प्रदाति निर्मय प्राय कहा जाते हैं और जाने कामों को कामों है किया करते हैं और जाने कामों को कामों केवा कामों केवा कामों केवा कामों केवा है आप कामों केवा है आप कामों केवा कामों केवा कामों केवा कामों केवा है आप कामों केवा है किया कामों केवा है किया कामों केवा है किया कामों काम कामों केवा कामों केवा कामों केवा कामों केवा कामों केवा है किया कामों कामों कामों कामों कामों काम कामों काम कामों कामों काम कामों कामो

पराष्ट्र कीमी केवन गरि यह नोह छोज्ञार नेरी बतावी हुनी विश्वा और पराणाओं में विश्वेवानी विश्वा — किन दोनोदी विध्वाती दृष्टिय हुनमा को की किन्न वाक्तर विश्वार करें कि दोनीनि व कोगारी विश्वाने वच्चोंने किन्न वच्चे देवा-प्रीवतन दरवाना कोक दिया है और विश्वेत विश्वे किन्न कर दिया है, हो चुने क्षीवर करना परेगा कि निवास की बच्चेन विश्वा है वहीं खेळ विधार है। जिला ही नहीं, बहु विशासे मानको मुखानित करनेवानों है।

पितासारणों भी यदि विवासे तस्त्रणें युत्त कर विधार करें, वेदल शुवने बाह्य सार्वसर्ते हैं। वक्कर लगाना छोट है, यह बनोटी अपने सामने रखें कि धनुद्धा लेक्कर लगाना छोट है, यह बनोटी अपने सामने रखें कि प्रतृद्धा लेक्कर तथाना विकास किया किया है। है और वह पत्र करती भी जिस विधाले पूर्वम तम्मार क्याना विवास सामने होगा है, तो बुखें भी जिस विधाले पत्र में हैं। इस है। और वह विधाल के प्रत्येत करा किया है। और वह विधाल के प्रत्येत करा है। है। इस वधा खुसमें जिस किया है। और वैने विकास किया हो। है, वह बचा खुसमें जिस कीओं चीर है।

यार्ग-पोरलामें जो शिक्षाल प्राथिक शिक्षा अर्थाद और क्यों पर लागू किये गएँ हैं, मुख्ये शिक्षालोंक मेंने वागेकी धिवाने किये शिलार किया है। रायुक्त कार्या है। रायुक्त कार्या है। रायुक्त कार्या है। रायुक्त कार्या है के भी कार्यों के स्थान कार्या है में में कार्यों कार्या है। कार्या है। कार्या है। कार्या कार्यों कार्य मुख्ये। धायद मुक्ते नजरमें यही होगी कि "बारा कार्यों कार्या में कार्यों कार्या की साम कार्या कार्यों कार्या की साम कार्यों कार्यों कार्यों की साम कार्यों कार्यों कार्यों हो। कार्यों कार्यों हो। कार्यों कार्यों

\* \* \*

सम्पर्वन्ति आका नहीं एकता चाहियो हमादी ब्रद्धा क्षित्र है और दूमरोंकी जिन है। हमने जीवनका प्रेय त्याग और रोवाको स्वीक्षर क्षित्र है। दूमरोंका प्रेय पत्र-पात्र प्राप्त करना है। हमारी सच्चे हुदयको बुल्डेंग यही है कि हमारे राक्टेन्ट स्वाप्त सच्चे स्वक निक्कें। विश्वास्त हमें तो स्कूल-किनीका मोह छोड़बर भून्हें विश्वा तरहकी विध्या देनेकी हिम्मत करना चाहिये। वंशा करते हुने यो पोड़ा समय बच्चोंने केने देना करने हैं वह हुमें अंबोधिक दिना देना माहिये भी प्रका साम बच्चोंने केने देना करने हैं वह हुमें अंबोधिक दिना देना माहिये भी प्रका साम अपूरा रुपे तो बुधे पूरा करके सच्चे विध्वक्षी योग्यता बढ़ाते रहना चाहिये। श्रेषा करने अवशोप हो ही बेसे सकता है? यह कम्य वो हमारे जीवनमें सपूर्व रह

पूरिण्यान्तरा पर्याच्या न साहस्य में में स्व स्व आज सेक्क्रीके बच्चोंकी रिखाकी दृष्टिते ही कहा है। परनु अनमर्व वह सभी लोगों पर लागू होता है। हम यही चाहते हैं कि सब मीग वैसी प्राप्तत पिक्राका दूस पीकर वहें हों। परनु आज हम सब माता-दिवाओं से जिननी सबस मा निसनी थड़ाकी आया। गईं एक सक्ते, जितनी सक्क्री नाता ने तकते हैं।

जितनी श्वाली आज्ञा नहीं रख चक्द, जितनी वेजकान रख सनते हैं।

कितानि मेरे नुमायक अनुमार जो सेवक अपने बच्चोंको पित्रा देनेन भार
अुठानेको नैयार हो, जुन्हें में पोड़ा अधिक धार अपने बिद रर जुगनेन हुमाय दूँग।

वे अपने बच्चोंके साथ धामनास्तियोंके दो-लार बालकोंको भी मिला में कियने मूर्ति
और अुनने बच्चोंको दिलवसी पटेगी नहीं, परन्तु निवासी सोची है बुसने अपिक मुन्

खायां। मैं बडी औड़ जमा करके पाठ्याला खोलनेको नही बहुता। हुमारे बच्चोंके
हुमतुक दो-चार संगी-माधियोंके लिले ही येथा यह सुसाय है। मैंने बतानी बेती मिथा
देनेमें किसी कियान, जुलाहा, कुन्हार आदि मिशांका अपकार लेला ही पढ़ेगा। सो
वर्षों न जिन अुकारों नियोंके बच्चोंको ही शियार पित्रा जायां ही पढ़ेगा। सो

हमने अब तक अपने बच्चोड़ी शिक्षाकी बिम्मेदारी तुद अुठानेका कभी विषा ही नहीं किया, जिसक्तिओ हमें यह नया वर्ष सिर पर रस मनके बीसा जीता काला है। जिसमें बीस नहीं, परन्तु रस और जानक है, यह हमें जबती समार्थ नहीं जाना

परिचयको रागिया अपने बातकाँठी अपनी छारीका पूप पिलानेको भेव प्रतासा भार मानना सील गंभी है और अिस जिम्मेदारीसे में बचनी है। हमारे महा भी सम्म दिचया अनुकी नक्तक करनी पांधी जानी है। परन्तु क्या हमारी दास-मानाभीने नभी यह कई भारत्वह्य काता है? वे तो जुन तक्या मानाभोगा। निरहार करके हमनी है और करते हैं: "अनुसे मां कीन कहेगा?" अपने बच्चोको तिथा देवेंद्रे वर्षांको नार साननेवाले हम सब माता-पिला भी असकसे जुन सम्म रिपों बैंगे ही हंगीके पात है। भीरत्वर हमें देवकर निरहत्वरंगे हंगना होपा: "किन्हें मैंने भानता की बनागा?"

# आत्म-रचना वयवा आश्रमी शिक्षा

आठवां विभाग

प्रार्थना



#### प्रवचन ४६

# प्रायेना-परायणता

काधममं हम रोज प्रार्थना करनेके िक वे बाग होते हैं। हमारा दिनका पहला काबन्दरें होकर प्रार्थना करनेका है और दिनका आधिरी काम भी किन्दरें होकर प्रार्थना करनेका राजा गढ़ा है। जानकर हम पुत्रेत भाव कावके वाह्य-मुद्देती प्रार्थना करते हैं। जुमते हमारे हरवार्ष अंता जानकर ही जानक वृध्यता रहता है कि मुसकी सुनों हमारा कारा दिन जानक और मुख्याहर्ष बोधचा है। कितना ही काम करें हों भी हुने एकाचन रही करती। यामकी किर हम कामकात निवस्तर राजित प्रार्थना में बेठने है, तब भो और अकारको जानीकत वृध्यत करते हैं। हमें यह संतर होता है कि भाषावनने हमारा जानिक क्षीर दिवस्तुक्त स्वीरार विवस्तुक स्वीर क्षित्र, और सुष्क्री महानी हमारी जारी राज धारा निवस्त्र में देही होंगी है।

प्रार्वना हुमारे बारे कार्यकार्थीय सबसे बदल और आपर्यक नार्यकर है। गोजनार्थी पेटी मुनकर अंते हुमारा अंक-अंक अनु दीवार हो जाता है और मोजनाशाम्यों सरफ कार्य कमा देता है, बैखा ही अनुप्य कुछ कुछ होर्ने आर्थनार्थी पटी सुनकर भी होता है। मुक्ह बार करेकी गोंद हुसे बकर बीठी कार्यों के, परन्तु आर्थनार्थी पटीकी आताब पुस्त मी ज्यादा गोंठी कार्या है। अनु सुनकर हार्स अगले बंद सिप साधियोंके हंतते हुने पेट्ररे बाद बाते है। अनुक साथ मुन्दर चौकर्म बैठने, अनुकी साधायों समर्थी आदाक मिक्टों, अनुकी मंत्रीयों करने वाच मुद्ध, और भुनके गायनर्थे करना गायन हुने करेकी हाराज किन्द्रेक बच्च आहुर हो सुठता है।

करने तब आपनानों मिनोको जन जन हम देनते हैं, तब तन हमारे आहित सानक्को कहर मूंदरी हैं; परणु जन अून्ते और हमारे करोंव निक्कनेनाओं प्राचाना कैस्ट्रेंति भीत हम सुनवे हैं, तन हमारे आनव्यमें वाचपुर शुनिमका जनार ही आ जाता है। कुरूर ब्युइन्टेंस पिया हमा हमारा आपनाना और हमें प्यास कापता है, परणु जन जन सुमाहे हमारे हम कपना सीमोलिक आपने। पांचा को अुट्या है तन हो हमारी आस्ता प्रचापन नाम जुली हैं। मनमें शीती बुगंव आपने हैं कि हिता भूमिके निक्स हो हम अपना सिर भी दे सारवे हैं। मनमें हम अस्ता वक जनुवन करने लगते हैं मानों निम यस सामिमोरे सार को सुर शीतमानी बेगानी भी हम युद्ध कर सकते हैं।

हमारी प्रापंताकी कियानें कुछ भीती ही भावना होंगी है। वह भावना कितनी संकासक है! आपना हृदय प्रमुक्तिक होता है, अपूष्ठे अवसयो बेरा हृदय प्रमण होता है; कोर पेरा हृदय नाथ बुठता है तो मुखे देखकर आपका हुक सी नाथ बुठता हो। कितिकी भावना कुछ महरी होंगी तो कितिकी अपनी बहुत विकासी होंगी, पन्तु हुस बख अन-दूपरेके सहारीखे, बैक-दूबरिके सर्लगंधे, मुखे प्रतिबंदिन बहाती दहना पाहने हैं।



#### प्रवचन ४६

### प्रार्थना-परावणता

काप्रसमें इस रोज आप्तां करने किये जमा होते हैं। हमारा दिनका पहला क्या स्वरूट होर र आपेना करने हैं और दिनका जाभियों जाम भी धिनद्दे होस्त प्राचेना करने हा रामा गा है। जामकर हम पुता आपतालक आधु-मुद्धेने आपेना करते हैं। गुम्मे हमारे हरवमें अना जामन्द ही जामन्द जुमारा रहता है कि अमकी पुनरें हमारा आपि दिन जामन्द भी जुमाहने जीमना है। दिनता ही तमा करें हो भी हुमें पात्रपट नहीं हमारी। धामको किंद हम तमामन्द निकारक शासिन प्रामेनामें बेटने हैं, तब मो बेच अवराची सम्मीकन पुनिय समुख्य करते हैं। हमें मह सेनीय होता है कि स्वाचानर्द हमारा केव और दिवस-पुन्य कोचरार निकार, और मुक्ती करानि हमारी शासी एने सान्य अन्य मीर विश्व पुन्य कोचरार निकार, और

अपने साम आपनामानी निर्माणि जब जब हुन देनते हैं, तब तब हुमारे जीतर लानवाली कहर जुटनी हैं; परन्तु जब बुनके और हुमारे कठोने तित्तरकोवाली प्राधंनाका बेपींडत थोर हुम सुनते हैं तब हमारे आपनामें जबपुत्र पूर्विमाला ज्यार हो जा जाता है। कुनर इस्तु हमें किया हुना हमारा आपनामा और हमें प्यार कारता है, परन्तु जब बुन्नीह हमारे हम बचका सीमालिक प्रापंनामान हमें जुटना हैन तब हिमारी बादमा उत्तपुत्र नार जुटनी हैं। मार्मी जीती नुषंग वाली है कि किया भूमिक जिल्ला हो हम वाला किया में दे बार हैं हैं। मार्मी हमी बीचा वाल बनुपत्र करने कारते हैं मार्मी जिन वह सारियोंने सार जो सुद वीनानकी बेनाने भी हम युद्ध कर पहनते हैं।

हमारी प्रार्थनाकी कियामें कुछ भैंगी ही भावना होगी है। यह भावना नितनी संभागक है। आपना हृदय प्रकृत्तिन्त होता है, जुगके बस्पसे मेरा हृदय प्रथम होता है; और मेरा हृदय जाय बुट्या है तो बुगे देशकर बायका हुत्य भी भाव बुट्या हो। निर्मासी भावना कुछ महरी होगी यो किमीकी बसी बहुद छिछकी होगी, परन्तु हम सब भेक-दूसरेके सहारेके, बेक-दूसरेके सत्यंत्रसे, बुगे प्रतिदिन बढांते खुला माहेते हैं।

हम सब प्रमुके मार्गके पविक हैं। वह मार्ग छंबा है, विकट है, बनवाना है। कु पग-गग पर भग और लनरे बिछे हुने हैं। और हमारे पैर कमनोर है। पैराने हमारा अधिक दुर्दल है और मनमें छात्री और भी ढीली है। हमें प्रतिप्रय प्रवाहीती है-"हम मार्ग भूळ तो नहीं गये हैं? दुनियामें और सब तो घन, मान और कीर्तिहे म पर चल रहे हैं। हम अकेले ही त्याग और सेवाके मार्ग पर चलते हैं। क्हीं हम भुलते तो नहीं पड़े हैं? सबके माय पुराने मार्ग पर चलकर प्रत्यक्ष मुख और आराम मोगन छोड़कर हमने भावी कल्याणको कल्पित बाद्यामें दुःख-दास्द्रिपका मार्ग बपनाया है; य श्रेक प्रकारका पागलपन तो नहीं है? विदेशी राज्यका सहारा लेकर पर्देन्तन होत अनेक प्रकारसे अपना फायदा कर लेते हैं। अवेले हमीका स्वराज्यकी क्या पड़ी है?

भूले-जभागे लोगोंके दुलसे हम अकेले ही क्यों सूल रहे हैं?" हमारा दुवला रारीर वकरीका-सा दीन मुंह बनाकर शिम संकामें बृद्धि करता है। मानो भिन्न अस्तित्व रस्रता हो जिस तरह स्वयं अपनेके वह दयाकी भीस मागना है: "अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं अच्छा तात्रा और जवान था तब तक मूर्ज पर जुल्म किया मो तो ठीक, परन्तु अब मैं जूडा हो गया हूं। अब तुम्हारे गावमें मूजने नहीं रहा जाता, तुन्हारी मोटी रोटियां नहीं खात्री जानी, तुन्हारी मोटी सादी नहीं पहनी जाती और अब तुम्हारा कैंदलाना भी बरदावत नहीं होता। अब जरा जारामने बैठने दो, तो पुम्हारी वड़ी मेहरवानी होगी!"

हुनियाके सयाने लोग हमें बुद्ध समझकर हमारी हुनी अुडाते हैं। जातिकार्के लाल आर्खें करके तानोंकी मार चलाते हैं। जुससे मुश्किलमें बचते हैं तो मां-बार और पत्नी आसुओंका दरिया बहाते हैं। दूसरी तरफ सरकार भी नहीं झुक्ती। वह दित-दित अपना पत्रा अधिकाधिक कसती जा रही है। हमारे नार्नेकी बाड़ीमें

पत्ते भुगे न अुगे कि अुसे अुसाड़ डालती है।

यह सब होने पर भी हमारा कार्य दिक सकता है, वदि मोली-भानी जनडा हमारा कहना माने । परन्तु हा ! अुतके चेहरे पर श्रद्धाकी चमक आनी ही नहीं ! अनुमा दु:स कहासे आता है, जिसे वह समझनी ही नही; और कभी तो वह हम वैने अपने हितचित्तक और सेवक कीगोंको ही दु:खका कारण मानकर भुट्टें दुतकारती है।

पर शिनमें असका भी दोप नया है? वह तो अपर-अपरसे ही देल सन्ती है। और नमा अपरक्षे असा ही नहीं दीखता कि वहां हमारा नाम चलता है नहीं

पुरमका कोड़ा अधिकसे अधिक कुरताने खगाया जाना है?

प्रमुना पंथ अमा विकट है, परन्तु असे हमने स्वीकार किया है। अनमें पीछे न इटकर निरतर आगे ही आगे बढ़ते रहनेकी हमारी जिल्हा है। अनके लिने प्रार्थनार मिया और किम बस्तुमें हम बल प्राप्त करेंगे? प्रार्थना करनेने वह बल हमारे प्रनिर्में 'मगढ होता है। अन-दूसरेकी आंगोंमें असना प्रतिविच्य देखकर हममें हिम्मन आरी है। आपकी आंगोर्ने सदाकी चमक देलकर मेरी आंगोर्ने भी चढा चमक शुर्शी है और मेरी यदानी चमक देशकर बापकी दुबँछता दूर होती है। सचमूप हम रोज प्रार्थनामें मदापूर्वक साथ न बैठें तो हमारा क्या हाल हो?

हमारे एकट किये हुने पंत्रमें बेवल संबटों और बिल्लानियोंने किन जानेवा ही एनटा नहीं है। अनके सामने टिकना तो नुसनामें आमान है, परन्तु बढेंने बड़ा एतरा तो स्पेयक संबंधमें ही हमारी दुग्टि अुस्टी हो आनेवा है।

सीर यह भग बया बेबन मनका विभिन्न अब है? बया हवारी भेर नहीं परमु और भीन ग्राविपीर इस्ताम जिस क्षाप हवारी नवार्य मामनेन नहीं गुदर रहें है. निकरें प्रीविपीर नेया जिस नवार सकावार बरून ग्रंवे हैं? हवार्य कुत समय तम पह मामा रागी थी कि के मानियक्ता मानुस्तर विद्या मान वर सेवे पद्मा ग्रंवे मान हिंदी सरवें गुरू करेंदि वह सा वार्यियो वरण्यु वार्यों बीन तार्वे पर भी श्रेष्ठा हुआ नहीं। वे नहीं रामा ग्रीविपीर मान के ही श्रेष्ठा हम माने हैं पान हैं का माने हैं। वे तो मही मानते हैं दि गुमोरे माने वर सा ग्रंवे से कुनते करती बुद्धिकों तहारी हमाने हैं की माने क्षाप्त करती कुनते करता हमें स्वी दिस्त मानेते प्रेम ही, धूर्वे धून मानेती ग्रंपेश क्ष्मीय ने वहार है। दिसी दिस्त मानेते प्रेम ही, धूर्वे धून मानेती ग्रंपेश करती बुद्धा के मा मुक्तर कमा है। दिसीरत बुद्धा पर प्रधान पत्था होगा बाजा है कि वे नास्त वर नेता ग्रंपे

भीते भूतती दृष्टि को भी विशी दिव बात ते वो हमारी बात हमा है होने हैं के बाद किया पूर्ण हमारी होता है किया पूर्ण हमारी ही तरह करन और भूगाती को ने पह हे को है है हमारा मार्थिक कर भी दिवार और जीवनात परवार बात है के हैं पहा हमारा हो गुर्भेक्षाती पूर्ण हमें की नाई के वा मुक्ते की हमारा मार्थक करने का है हमारा करावार वाही है है हमारा करावार वाही है है

पामेच्या हुने बीवका मदद की कही आता । वह भी हुने अविनाद शिनित और न प्रोपी हुनी दिवालोंने करोदि पर बनाय शाना है । इस क्योरियी आवसे विवने निवने अधिवादिक यहरे वहें, भेगी अवकी घोटना जान पानी है।

पान्यु मुनते परा बनने हमें अपने अपने नावी दिने हैं । मुनती जनसम्बन्धे भीर सनने कहारेने हम बनिने मही पर्यादियों पार बन केंद्रे । मेरी स्टा स्टॉन्ट

किसी दिन सन्द पड़नेका डर हो सकता है, पर हम सककी तो अनेक्साय सन्द न पढ़ेगी। हममें से अनिधका बले ठीक समय पर मेरे नाम आ जापगा। जिसी त आपकी ज्योति मन्द पडेगी तब आपको मी बिस तरह सहारा मिल जायगा। बै वृत्तिसे हम सब अंक राहके मुसाफिर, प्रेम-बंधनमें बंधे हुने साथी, रोज प्रायना-परम होकर अेक-दूसरेके साथ झुड बनाकर वैडले हैं। अुस समय हम कैसी अद्गुन गरः अनुभव करते हैं! भगवानको हम देखते नहीं, परन्तु सावियोंके साथ मिठकर प्रार्थ करते हैं तब हमारे हृदय भगवानकी अुपस्थिति अनुभव करते हैं। अुस अुपर्स्थित हमारी थढ़ा तेज होनी है, हमारे पैरोमें जोर जाता है और संक्टोंका पहाड़ हो दीमकके परको तरह छोडोगी टेकरी दोखने लगता है।

प्रापंताके बारेमें मेरी अँसी भावना होनेके कारण आप सब आनंदसे प्राप्ताय आते हैं, अिससे मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न होनी है और मुक्त भावने आपका आकार

मानती है।

अीक्वररूपी सूर्यको देसनेकी आज मुझे नही मिली। वह प्रत्यक्ष दिलामी दे जा**य** तो शायद में जल भी सरू। परन्तु लुक्की गरमी तो मुझे चाहिये ही। वह न हो तो मेरा जीवन ठडा होकर निष्प्राण बन जाय। आप सब अिक्टठे होकर जब मेरे साम प्रार्थना करते हैं, तब आप मेरे लिओ जुस मूर्यकी गरमी पैदा करते हैं। किर मैं आपका आभार क्यों न मानू? से प्रमुखे प्रार्थना क्यों न करूं कि आपके हृदयमें वह रोज प्रार्थनाके लिओ श्रद्धा प्रेरित करता रहे और मेरे लिओ प्रेम बहाया करे? आपके श्रिस सुपनारके बदलेमें, आपके प्रेमके बदलेमें, मैं भी प्रार्थनामें मेरा अपना अल्प माग अदा करनेके लिओ समय पर हाजिर हो जाता हू। अँद्या करनेमें मैं कोशी बड़ी असाघारन वस्तु कर डालता हूं सी बात नहीं। असा न करूं तो मेरे समान अपनारको भूलनेवाला और इतक्ती दूसरा कीन होगा? जैसी वृत्ति धारण करके मैं प्रार्थनामें बैटता हूं, वैनी ही वृत्ति भारण करके आप भी बैठते हैं। हमारी प्रायंनामें कोशी रंग जमता हो तो गई हमारी अस प्रायंना-परायण वृत्तिके वारण ही जमता है।

आज हम साथ है, परन्तु जिन्दगीमें रोज साथ रह सकता संभव नहीं है। भैसी आद्या भी हम नहीं रख सकते। हमारे कार्य हमें कब और कहां ले जायेंगे, यह तो अकेला परमेश्वर ही जानता है। हम सबको साथ रहना पसन्द है और भेर-दूसरेकी सहायतासे आगे वडना हमारे लिन्ने जामान होता है, परन्तु क्रिस कारणमे कर्नम्य

बुलावे तत क्या अनवान लोगोके बीच बसनेमें हम जानाकानी कर सकते है?

कर्तव्यके बुटाने पर हमें कभी कभी साथियोंके सहायतापूर्व सहवासको छोड़कर अलग भी रहनेका प्रसंग आ जाता है। कभी कभी कर्जने बुलाने पर आश्रमक सार और मुवियापूर्ण वातावरणको छोड़कर किसी सत्याग्रहकी लड़ाशीमें शामिल होगा पड़ना है। और फज़ंके वुकाने पर हमें देविम, निष्कूर और अमानुपी कारावागर्ने भी अनेक बार जानेकी नीवत आती ही रहती है न?

हम अपनेमें यदि श्रायंता-परायणता पदा कर छेगे, तो हमें जिन बातकी जरा भी विन्ता नहीं होगी कि हमें कब किस स्थितियें रसा जाता है। किसी भी पर्तिस्पतिमें

हमारी प्राप्तेना हुने दिवारी रांगी, बनोहि हम आग्य तो वेचल तभी तह है वह इस आमे मूनी गयो है। अंक बार ध्यानत होगर है, आगे बन की और सिव सार्वानेंग स्माप्त दिया कि दिर बीन दूर रहा? जीटीमी कोटिमी बन होंगे तो भी अगे बन की कि नुष्तान कुमारे हमारी मान सम्मा सामा गया गया नामा, बसा भी दिश्यन हुने दिना हमारे गांच प्रापंत्रमां सामित हो जाना और हमें अपनी स्त्रानुष्ति और नंह देगा।

सास को मुश्या है कुनका हम पूरा काम कुन में, गबड़े साथ प्राप्तन करने हा सामन केना नीम में, गबड़े महमामदी गर्यों कर्युवब वर्गनीत सारत बार्ड ( पुराक्त स्वरूप दर यह दिस्सा और यह सामत्र हमारे क्या सार्यों। अंगे करना यह हमारे सायकों साधमागों मी हमें थोरत दिनावेंगे हीं, परन्तु यदि हमने भागी कलान-प्राप्ति हमा दिस्सा होगा, तो गुर बाद्विकों भी हमारी प्रयोगामें सारदान करने सीत हमारे पहिच बन प्राप्त करने हमें की में कि कीमा है सर करने किया मान परम्यका महादेवसानीको भी हम पढ़ी भरके निजे बाली प्राप्तामें निमानन बर सारी वहा बुनकी प्रविवाद करा अपने करने हमारे बर सारी वहा बुनकी प्रविवाद करा अपने करने क्या क्यों मान परम्प के एक प्रार्थित हमें अपने प्रमुख्य भी हम सार्व मुक्ते हुई वीवनमें अपने मान सर्वेश के एक प्रार्थित परिवाद से हमें भी अपने भीतर यह रूप पीत करना है।

## प्रचेषम् ४७

### ध्यानयोग

हम मध्य प्रार्थनामें विचार सामन लगाकर और बागि ग्रंप कर, व्यानमूत्रा पारण करके से पड़ी मिलानिन नहीं बैठले कि हमें सिता बालपर दिलास बरणा है कि हम बीती बारे मोगी सामित कर गाँ हैं। नहीं, नहीं, तमें तमें से हमारा मेंना दिवास महीं हो मचना । जन्म-जनामपरसें बेंस मानाविषय मोगी कालेनी हमारी कानितामा जन्दर है। पारण साज तो हम भूगने हमारी कोण दूर है। भूनकी तरह हम चीदोगों पर भीरपरा और काले ज्यांकर ध्यान खायत जन्दर लगा चाले हैं। बीत हम जानेंद है कि साज तों त्रार्थनारे मानावि भी पूरी साह जेनाम होता हमें मारी पहला है। हम चीते को प्रकार के स्थान मानावि भी

हम समीक की वड़ जाने हैं, जब्जू मेब क्षांकोंकीं जाती कह जानामर प्यान नहीं रख गते हैं। मनन होना रहण है जब भी जुनके मलोक मामबें केमणी तालीजा मंदि रण पाँ हैं। नजी नकी माधिकोंने से पानी के जानवाने दिमानकी तरह जादहर रेक्ट हम मनमाँ पानीने माथ माथ पमले हैं। मन जबह बाहते कुट दिमानका है, और हम दीकट मानीको जुमार देने हैं। परन्तु केक बजह नाली गुमारते हैं की दूसरी पाय जगहों नह जुट निकलता है; और यह सब सुपार कर दम लेते हैं सब यक माहब ब्रीला है कि हमारी लोकने पीले ज बाले कनके केक बड़ी जलह बन्द मानी है और दूसरीम गती कमतें के बहु गया है। परन्तु बँगा होने पर भी हम बेक-दूमरेकी मदद बीर सहातुमूजिये जावत रहने की निश्च करते रहते हैं; बैना करते में हमें बैक प्रकारका आनन्द भी जाता है। बैसा करते हुवे निशी धाम बेराम स्वोक्तरलका प्रतिबंधन हृदयमें चनक बूठना है। बेसा पत्रक प्राचन प्रति हमें विकास पत्रक प्राचन प्रति हमें विकास प्रति के प्रति हमें विकास के प्रति हमें विकास विकास के प्रति हमें विकास विकास के प्रति हमें विकास विकास विकास विकास के हमें विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास के हमें विकास विका

किसी दिन वडी कोशिशसे हम मनको कोशी अच्छा बत धारण करनेके तिने लया (वन वडा क्याध्याव हम मनका काओ बच्छा वन प्राराण करका । तर्व रीया करते हैं, ठीक भूमी दिन हमारे बुणकारी संगीत-साहसी गाते हैं— 'अवकी रेक हमारी।' वस! हमारी जपनी सीएमें स्वातिकों बूंद एक नशी। यूक चारत बम भी प्रयासका रहेचा मिट जाता है। न जाने कहाते हृदयमें वक जा जाता है। बूझी सपने कर बत न दक्कर लोक पीमा बाबारा हो जाता है। आज तो छटे-बीमारी ही हन कैंग अनुभव करते हैं, परनु अितनेश भी हमारी प्रार्थना-स्वाच्याको क्ष्या पीयण निकता है और यह प्रवाद इह होती है कि किसी न किसी दिन हम बिस बृतिको निर्दार टिकाये रख सकेंगे।

हुम कैसी बृति धारण करके प्रायंना करते हैं, विस्तका कुछ स्वाल अभी में हैं चुका हूँ। हम दिक-दिन अँडी प्रायंना-प्रायण वृत्ति बद्धानेती कीरिया करते हैं। डुण अपने प्रयासते, कुछ अंक-दूसरेकी सहस्वाले, परन्तु क्यासतर तो परन इपाड़ प्रभुकी क्वासते हम देर-सबेद जिख बृतिका पूर्व विकास वपने भीतर कर कीं। हमारा अवृत्यब हैं कि अपूर्व होते हुने भी बहु वृत्ति हमें काकी भूषा भूवाते हैं, संकटोते पार कराती हैं। जिसीलिओ तो दिक-दिन शुवमें हमारा स्व बढ़ता रहा है और प्रार्थनाकी हमारी भूस खुलती जाती है।

आज तो हममें से बहुत बोड़े यह कह सकेंगे कि हमारी भूख पूरी तरह खुल गंधी भीन पा कृतन पा बहुत बाह अह कह सक्य कि हमारा भूव भूरा तरह भूत कर कि है। मैं जूद तो जी मीनावराति के बीता नहीं कह सकता। अपूमली कर कूत पर देवी है तब कैसी तस्कीत हो जाती है। बासपात कितना ही बोत्पृत होता हो, हम भूगके कितने ही नक्योंक चुने जाती है। बासपात कितना ही बोत्पृत होता हो, हम भूगके कितने ही नक्योंक चुने जाती, तर तक क्षेत्र अपूमली कितने ही नक्योंक चुने जाती, तर तक क्षेत्र क्षेत्र करी क्षेत्र की की हो भूच — प्रार्थनाके निभे हम में पैदा हो, निर्दाशिक जगन हमें सभी हुनी है।

आन सी यह अनुमन अपूर्य है। परमू जितना अनुभव जरूर होता है। बहुन बार बागरे कारण करने समयते किन्ने बाहर जाना होगा है। बही कभी कभी अप गर बपरे पर जाते हैं तब सभी दिनों तक सबके साथ बेंडकर प्रार्थना करनेता गुण गीं मिलता। बहीं बकेले बेंडकर प्रार्थना जरूर कर होते हैं। बांगें वंट करके तबके नाव बेंडे हैं, अंता स्पान करनेता प्रयत्न औं करते हैं। परमू जितने पूर्ण गहीं होगी। गखें मानिस्तित करूरण क्षीने होते होते वालों की मुख्ये निवास नाती अप स्वार्थन गहीं। प्राप्त वालों नावी स्वार्थन करने नावी स्वार्थन स्वर्थन स्वार्थन स्वार्थन

ठंड रूप रही हो । समझमें नही जाता कि क्या हो रहा है। परन्तु किसी अस्पर्ट अस्वस्थताका अनुमन होता रहना है। अँदा अनुभव होता रहता है मानी किमी अपून भूकते ब्रात्मा पीडित है।

शे-बार महीने बार फिरो संबक्त साथ मिलकर प्रार्थना करनेवा प्रसंग आता है। बुस टिनले आतंदकी बसा बात नहीं आता? बेचा स्टात है मानी बहुत दिनके मुनेको भीतन मिल बचा हो! मानी परिमान तथी हुआ पर्याणी पर मेह बरस गया हो! प्रभू करे यह पहले दिनका लागनेद तथा बना परे। प्रभू करे प्रार्थनाके समयका मानन जीवकरे छोटे-बड़े सब कार्यों स्वाय भी बना परे।

हमारी अंशावताशी वशोको, प्रार्थनाके समयकी हमारी मानांकि मिर्माजनाकी देखों हैंदे तथी कसी अपने अंशा तथाज का जाता है कि जिस वहार वसमें मिलकर प्रार्थमा वर्षमें प्रार्थना जैंदी श्रीक रहू हैंगे तहीं सर्वत्री। यह के निर्माण निर्माण के शिना गर्दी रह पत्रती। सामारण मानुस्त्रीक मानुक्तें बहु बहुरणा हुता दिराया अपना पत्र भी यन जाती हैं। शिनी विशोधन मानुक्ति मानुक्ति के अपने भिना सर्वाण कर मानुक्ति के अपने स्तर मानुक्ति मानुक्ति हों जाता है कि भूतें सामृत्य प्रार्थनामें सरोक होना व्यवं और हानियारक प्रशेत होता है सामृत्युक्त मानुक्तिकी जिसे भूते अमाह अमारी है। अंत जेन यह मानुक्ति है सि

मुद्दें प्रार्थनाके निकाक कोशी आयति नहीं होती । वे शीवपर-पराचण होते हैं और प्रार्थनाके किशे भुनकी आयता काकादित ज्यानी है। परण्यु ह्यारी वामूहिक प्रार्थना मुद्दें प्रार्थ्या है। तृरि कामानी । जुन्हें तो अपनी आप्यारें लीन होनेकी भूग होनी है। बीर निवाह ने अपूर्व आप्यायके सथ विशोगीर मुक्त होकर अपने चिताकों भेपार क्षेत्रीय विशाह केशी है।

श्रीकच्यात होनेको ही वे प्रार्थनावा मूल और सच्चा शूरेक्य मानने हैं। शून्टें धामृहिक प्रार्थनाके रामयकी राह देवने बैटना कैने यहन्द हो गवनत है? शूनवा बटना है कि श्रीकच्यान ट्रोनेके लिसे मनुष्यको श्रेवानवर्षे ही साधना बरनी चाहिये।

मुत्ता यह चपन भेव ध्याननाती दृष्टिसे विकतुत्त ठीक स्वता है। ध्यानकी सापना सी प्राप्तकों भाषाती सी प्राप्तकों भाषाती की मान्यकों भूषों भागे हैं। सूर्यन परित दें जाना पत्ता है। ग्राप्तृहिंक प्रार्थनार्थे भे और तक किन्दुरें हों, तस तक किन्तार वन्ता भूवी नियो जन्दी नहीं है। ग्राप्तृहिंग प्राप्तामें वार्यक्रम पूरा होने पर तब क्षेत्र मुठ ज्ञारे है, केदिन से अपना स्वाप्त क्षेत्र कर अपनी सापना परित हों। तस अपनी सापना परित हों। तस अपनी सापना मही धीरते।

ियारे विचा, मार्गुल सर्वेष प्रवासी वागमें वानेती थी पंताबता रही है, प्राप्तियों में किता व क्लियों पांत्री या बात्यों है, ग्रीन आ बात्यों है, मोदे क्या बात्यों है, से प्राप्ति है को किता के स्वाप्त है, और जिन्ने मारे के हो मो किताने बेलवे कुछती भी सर्वा पर है। कुछती वह सेको मीत्राधित मही हो मार्ग्त और है हो भी मार्ग्त की हो हो मार्ग्त की से हो भी भी निर्मित्री आयाद केंद्री है, कोडी कुमार्ग्त कोड हो हो है, प्राप्त पाउड

साल देते हीं। त्रिन सब बानोंका भी ध्यानभंग करतेमें बड़ा हाल होना है। बड़ा समूदमें पाताओं आश्री हो तो बुनके साथ बाल्यका भी आये होंगे। वे अनेक प्रवास नेप्टाओं करके बाया टाल सकते हैं। कोश्री आकर आवकी गोरमें बैठ जाय, कियोजे आपकी मूछ अथवा अनेनकमें लेल्जेकी जिच्छा हो और कोश्री यह देशकर तम आ जाय कि संग बुनकी तरफ ध्यान नहीं देते और अथना विरोध प्रवट करतें किंगे मसा फाडकर रोने लगे तब?

अंगी अंगी वापाओं न वह तो भी सामृहिक प्रामंताको रनता ही अंगी होती है कि वह व्यानमागीको बायक प्रश्नीत हो मनतो है। अुधे बेक विचार या बेक मूर्ति पर अंकाय होनेका अस्पास करनेको जकरता होती है और यहां तो अंकते बार केक करने हम-सेस स्लोकोको प्रमुक्ता वस जागी है। अंक विचार दूस हुया न हुवा कि दूसरा और अंग्रेस बाद पूर्वत तीकार विचार वादा है। राजेकोके बार दौरत भजन पुरू हो जाता है। व्यावके अस्पानीको यह सब अंग्रा वर्तना मानो कोणी रेलागड़ी सबत वह महमड करती और सरोरके अंक अंक बोड़को हिलादी हुनी माने बहु रही हो।

फिर सामूहिक प्रार्थनामें सजनके राग और भावका चुनाव किसी शीमरेग हैं होगा, कौन जानता है कि लाजको हमारी अपनी सनोवसिक्षे वह मेल लानेशका साबित होगा या बेसेल ?

सहीं बात तो यह है कि व्यानका अध्यात ही निवले किसे प्रापंतामें बैठनेका देह हैं जुले हमारी सामृहिक प्रापंता बहुत नदद नहीं कर सनती। शुक्ते, बायामें ही अपन्तिया करों।। निवा हेनुबालोकों तो कोशी खेकान्त, खान्त और स्वक्त स्मार हुँकर वहां अकेले ही अपनी सावना करानी चाहिये।

सामृहिक प्रार्थनामें बारीक होनेवाले हम वैसेकि लिखे भी क्षेता अम्मात अपने-अपने देगरी करना जरूरी है। बचा हम नहीं जानते कि हसारी अंकायता-प्रीक्त किजी अपन हैं हम अपने मनको निरत्तर स्लोकों या भवनोके खाहित साथ नहीं रूप गते हैं? हमारे सामृहर्ग कभी कभी कोडी जयात्रिया तेले और क्षेत्र भी देशे जाते हैं। यह रिश्विक मनकों नहीं तो और किस बातकी नियानी है?

फिर, प्रार्थनाके स्लोक संस्कृत भागामें होते हैं और भवन हिन्दोंने हीने हैं। कभी कभी कुरानकी आमाने पढ़ते हैं तो वे अपनीमें होती है। तमृहमें बेठी हुआे मंदलीमें से दुछ तो ये मामाने जातते ही नहीं। क्या वे कलाके ताब प्रार्थनों में अपनी तरह सीम लेते हैं? तिनने दिल तक समझे बिना सीनेकी तरह लेतेगी। स्टार्थन करना पढ़ात है, जुनने दिन तक क्या वे मनकी अस्वस्थाना अनुमब नहीं करते?

हमारे यहा नयें लीन जाते हैं वह हम जेह नया हमार्थनों के प्रमाने हैं। परान्तु बेबता जेह बार सम्मानिय प्राचीन मारावाहें क्यें दिसावमें किन 'पार्हे नहीं वेंड सबतें कि पीरिया बोहते ही जुनवा जयं दिसावमें बसह पूढ़ी। हमारे में समानिक बाद जरके क्यक्तिकों अनने प्रयत्नों सुनके जाये और बुनवें कि

للشفار يبو

हुने प्राप्त राक्षतनेत्री कोशिया करती पाहिये। परन्तु सब कोनी नेता गही करते। किर प्राप्तामें केन कहाले नाये? अथवा प्राप्त भी कहाने साथें ? देवी प्राप्ता बरती करने पर भी हम पर्पा की भूषे कही चुट जीर चहाके साथे रहे, सी जिससे आरयपंत्री कीभी बात नहीं।

प्यातयोगने अूपासकीको अँगी शिविल मडलीके साथ धरीक होना अँक प्रकारका प्रापैनाका नाटक सेलने जैसा और व्यर्थका काल्प्सेय लगे, तो यह समझा जा सकता है।

जिसकिन्ने सामृहिक प्राचेनाका मुक हेतु ध्यानिसिद्धिना मके न हो, पप्तु भूमें सामिक करवा नावकीय कामे न बनने देना यादिये। प्राचेना बण्वेवाकोको विभिन्नता हुप्तिन क एताने कादिये। हमें करको कम प्राचेना क्ष्में प्रतान नरूपे प्राचार किने चादिये और सोकते समय कृत स्वयोक्त विकास कप्लेच। प्रयान करना चादिये। सिगी समार सेंगायके प्यानदोग साम्येक्त भी कुछ म दुछ प्रयान करने सेनाभ्यानी सामित

भे कालमें बैठकर प्रमानकों ना सकते भी सकते स्वारता विद्य करता निक हो । गरीरको हान्य रे सोक्टकर केंद्राने को भनको स्वीरक स्वारता भिक्र जाती है, सरको समर्थ करता स्वीरक स्वीरक तब जातेरा स्वार्थ है। किएके बेरिस्टक रिपोर्ट गरीर समर्थ करता स्वीरक स्वीरक तब जातेरा स्वार्थ है। किएके बेरिस्टक रिपोर्ट गरीर समर्थ कामोमें को रहेके सकता केंद्राव है। तिन कानों स्वार्थ अपने मुक्त होता है। तिन कानों स्वार्थ आपने मार्थ होता है। तिन कानों स्वार्थ करता है। केंद्राव स्वार्थ कानों साथ स्वार्थ करता है। सेनी स्वर्ध किया स्वार्थ करता है। सेनी स्वर्ध क्रियों स्वर्ध करता है। सेनी स्वर्ध क्रियों स्वर्ध करता है। सेनी स्वर्ध क्रियों कानों करता है। क्षेत्र क्

भिगर्ने परु नहीं कि हमारी प्रावंताओं हारा, अववा अेशाल ज्याल-धापना हारा अववा परित्यमंके मुलाहनद बार्जों हारा — निले जो हव आसाव लगे भूग हगेगे, अववा ये सब वा अेक साव आजमा वर भी — गर्ने अवनी अेशपराक्षी प्रक्रित को वर प्राप्तेनाको प्रक्षी और प्रावकन काना वासिय।

वेयल प्रार्थनामें वैठे मुनने समय तक दुनियाके शमाम सूचे निदान्त्रोता विन्तन वरे परन्तु प्रार्थनाने सुद्रवेके बाद बामबायके चववरमें पहुंबर प्रमुद्री तरह ध्यवहार करने रुगों, तब ती प्रार्थनाका सारा आनन्य भारा जायगा। तब ती प्रार्थना से बीं सेलनेता नाटक ही बन कामणी। प्रार्थना यदि सच्चे हृदयने की जाय नो बुनान करवार-कारी प्रमाद हमारे केन काममें स्थापत हुने बिना नहीं रहेगा। तमु हमारे हाफेंग जो भी काम करवेला, वे शूचे ही होंगे, यजमब ही होंगे, धर्मार्थ ही होंगे, भूतें स्थापंत्री हुगेंन्य आयेगी ही नहीं, युनमें भोग-विकासका गैठ रह ही तहीं तहा, युनमें साल-वाटका जहर हो ही नहीं सत्ता।

वृत्तम धान्यस्था जहर हा हा नहा सनवा।
प्राप्तेनाता समय पूरा होने पर बुवले रुकोडों और सप्तनीका नामंद्रन दूग होना
है, परन्तु हमारी प्राप्तेना-पायणना मनाज्य नहीं होनी। वह तो गंगीनकी जयारी तरह
हमारे जीवनके बातावरणमें जयारे नमय तक सोन्प्रोत रहती है। वह तम गुनल्य हिंगी ने हुनी कि हम किर प्राप्तेना करने बैठ जाते हैं और नया पुर छेन्ते हैं। किंग सकार प्राप्तेना-पायणवाकी ज्याको हम पूरी वारह विज्ञान नहीं होने हैंगे, निर्दर चाल ही रासे हैं।

भाष्य है। ऐसत है।
असलमें हमारे छोटे-युँ काम ही ह्यारी मच्यी कुमागना है। ये ही अपसार्थ घरमोंने रननेचे हमारे फूल है। हमारे कामोमें प्रार्थन-रायलचा मिनी हुनी न है।
यो में कामान्येच नकती कुछ हो जाने हैं। वे देश मदस्य पर कंग्ने कहा गाँचे हैं?
सुद्द-यानकी प्रार्थनाई हमारी पूर्वांकी होकरीको गीच गाँचचर सानी रापने
हमारा प्रश्लामान है। यरन्तु टोकरीके कुछ वो हमारे कमे हैं। वे गब प्रमृतिगार्थ बेमारिनकी, जनमंत्राकी गुण्यने महत्त्रने हीं, नो ही देव पर चारने माया गम पूछ माने वारोंने और की होंगे नो ही वे प्रार्थनोंके विक्रमार्थने वार्य रहेंने।
इंद्रे कामनिक होंगे वच वो डिक्शमको चाल वारोंने।

### प्रवचन ४८

# फुछ लोगोंको प्रार्थना पसन्द क्यों नहीं होती?

हम रीज किम मावनागे प्रापंता करने हैं, खूमने केंद्री भावना आने भीतर कै। करना पार्ट हैं, यह ममप्रानंता कर मैंने प्रयन्त किया था। वरन्तु आहों भेरे बहुक कोग मिनेगे और आजने पहले किल भी होंगे, जिल्हें प्रापंता कम भी कर्या नहीं करती, जिल्हें में पहले मानिक किल्हर बालिसे बेटना और क्षेत्रकर होस्स प्रमुक्तरण करना सहन ही नहीं होता।

करता एक है। पहा होगा।
सुर्वेक मीतारको करवा न जाने दिया जवारको होगी, गरन्तु वह हुए भूनती
ही रिपान काम करता है और जुनको स्थाताविक दिख्यकर्षी ही हुए अपनी होगी है।
हमें गानित और स्थापना पगड़ है, जुने सोहम्सेह और भूववर्षे बजा बाता है।
हमें गंगीत सिप है, बहुने गोरायुक बच्छा बगता है। हिगी कुकरो देखरा बुरे तोहरूर माग्य हालवेकी विकास होगी है और नियन जब देखरा मुग्ने क्या कर पाते। तुसे कोलाहरू और खडबहाहूट-गहजवाहट्यो विवाह तभी बुन्हें पैन वहता है। चननेंने बुन्हें अंक साल, ब्लेंक बंगते, जेकमा पकला बच्छा नहीं रूपाता; वे आरेट्डे, बच्चे करते दुनराते, सार्थ्यांको तथ करते हुये ही पवेंगे बीत नेपान के नृत्यामे हमारी प्रारंग भी रेक्षा और सही नहीं चानी। बुधमें सलक दालगें, युक्ता मजाक बुदानें बुन्हें थेला खबीब मजा बाता है जो हमारी समजपें नहीं आता।

भेंगे कोशी न कोशी वसामानिक प्राणी प्राणंनाके जुगावकोको मिन ही जाते हैं। मुक्ते क्याक और साथावंति मक्को कर होना दसाधाविक है। परस्तु मुक्के कर साथावंति मक्को कर होना दसाधाविक है। परस्तु मुक्के कर सहस्त्र में कहें के स्वत्र प्राणों के राज्य मार्गे की मुक्ते कि साथाके कर स्वत्र है। परस्तु वे सक्कृत पुर मार्गे सुक्ते दिसाक आगन्य कुटनेकी बावत पर वानी है। परस्तु वे सक्कृत पुर मार्गे सुक्ते दिसाक आगन्य कुटनेकी बावत प्राणे कि प्राणे के स्वत्र वे कि है मार्गे स्वत्र के स्वत्य के स

सार्थनार दिरोज करलेवालीं खेळ हुवरा वर्ष भी नभी बनी देतनें साला है। कोजी भी अनिवासे निवस बना कि बुक्त दिराज स्वाह है। कोजी भी अनिवासे निवस बना कि बुक्त दिराज है। काजी है। सुक्ती विकास करते हुए है। वेरे तावर से प्रशेतार कर रावेर होते, परन्तु विवस है, यह साद्य हिसा है वेरे तावर से प्रशेतार कर रावेर होते, परन्तु विवस है, यह साद्य है सा तावर से प्रशेतार कालत है। कि बुक्त है। काजी के तावर से सावर से प्रशेतार कालत है। कि बुक्त है। काजी के तावर से सावर से प्रशेत है। काजी के तावर से सावर से निवस है। की काजी कालत है कि दिरा सावर से सुरू के तावर है। की तावर से तावर है। की तावर से सावर से सुरू कालत है कि दिरा सावर से सुरू के तावर है। की तावर से तावर स

और नियमोंने नी आयोजना नियम तो कुहूँ दमन और अव्याचानको पराचाटा फरता है। "औतरस्त्रमण तो हूरको बन्नेदा दाम है, बुनमें भी नियम! हमें दौषा होंगे तो जायी राजमें बुनम्दर भी हम आयोज चरेंग परनु आपनी पीरी बनने हैं बेच्या ने हो तो भी नुस्तन अपने बन्द बन्दे बेन्नेदा नियम हम हमितन नहीं भावेंग हम कोशी मेह-बक्ती नहीं है!"

र्थने प्रनावश जिलाब होना बहा चठिन है। सामृत्व जीवन नियमके दिना चैसे पत्र सरना है? नियमके बिना कोबी समृह रहे, तो वह संस्था, बाधम, सना या ममात्र नहीं कहता।। यह नेजर मतुष्यांना जेरु मृत्य ही हो जाता है। तिस्तें भेर मान नहीं, भेरू प्रवाद न हों, जेरु मुद्देश न हों, वह संस्था नहीं पत्नु मृत्य है। सुपमें भारतियां जीवन नहीं होया, सन्तु प्रोत्युक्त होया, पंचर होया, मीजात होंगी, स्पर्यों होयी, मारामारी होयी। करारक्तिक वर्षोंने नियमकी बाद स्वीमा ही होते हैं, पत्नु यह बोचने और समामनेत्र पोप्त अपने बतां होता हैं? जीनार्य निस्से

र्गप बार्मी कि तुरंग अगवा विरोध करनेही बृति अनुमें मुठी ही मनमिये। अंगा प्यताब बन वार्नेगे के अपने बीचनहां बढा नुस्तान कर केट्री है। गुनर, क्यारियन, नियमबंद नग्यामोगे के तहा चीवने रहते हैं और अपने तिनिव होनित स्वमादों नारण अनुना हमा नो हैने हैं।

और लोगोंक स्वामको मुखारोंना और ही बुगाय मानून होना है। बून पर कीमी गराया या कार्य क्लानेकी जिम्मेदारी का पड़े, तो मजब है नियमबढ़, व्यक्तिन जीवनने निहिन पुग-मुपिया और नियासका मृत्य बुनकी समझमें आने छगे। स्वस् है नैनिकके रूपमें जो अनुमानन बुन्हें सटकता है वह सरदारी का पढ़ने पर अच्छा रूपने लगे, और विद्यासीको हैनियमों को नियम बड़वे रूपते से वै नियाकके स्थान पर बैठनेते करूरी मालून होने छगें।

परन्तु भीता भीका बहुत बोड़े भाग्यसानी कोगोंको निज तहता है। सभी
विकोही अंदे अवतरको जासा पर आपार नहीं रख सहते। विसक्तिने परि बुद्धें
आर्पनाके विकस्त कोन्नी आर्था ठोत अंदरान नहीं, तो केवल दिशों कारणे कि प्रार्थना
अर्पनाके निवस कोन्नी आर्था ठोत अंदरान नहीं, तो केवल दिशों कारणे कि प्रार्थना
अर्पनाक समय पर और अगुक उनसे करनेका निवस है प्रार्थनाके आरामाको नितनेकानी
सामित, भुत्ताह और आगंद थुन्हें सोना नहीं पादियों । संस्थाके अद्देश्य, कासकात तथा
चहाके मनुष्योंके जीवन अर्पूर्व अच्छी तसते हों। और भुव्य अपने जीवनको निवस केती
सुर्यों हों, तो केवल प्रार्थना आर्थिक नियसीके चौर्क कर सुक्का काम को देन सम्पा
ही है, जैसे गंपाशीका पानी दोनों किनारोंसे वस्त हुआ है तिहासिकों बुद्धे बन्द पानी
मानकर सुक्का काम कोड़ देना है। बहु पानी खुक्कारक नियसीके दो कटोंके सीच
संसा हुआ है, क्षितीकिओं वह नदी बनकर तैनीसे बहु करकता है। वर दूर वार्थ तो
पानी मैदानोंमें तील जायना और बोटे सामसे सुक्त कर बता है। वार्या वार्थ तो

हम बहुत समझाते हैं: "प्राचना हम किसी मनुष्यको तो नहीं करते कि सुवर्में आपको दीनता हा जानेका हर रुमता है? सकल सुप्टिके सिरजनहारसे याचना करनेकी कोमी दोनता कहेता? बोर जुलते हुम कहा यावना करते हैं? हे प्राप्त, कैया भी बंदर आये दो भी हम दोरा मार्ग न छोड़ें, अंदा वह हम हैं, श्रीवर, कैया भी बंदरान मार्ग्य बारे तो भी बरफर हम सबस्कों न छोड़े, बंदी निवेदता हुने है।" जिले कभी मान्या और दोननाव नहा जा सरता है? यब पूछे तो धार्मनाके क्यमें हाने मोर्ग क्यांत्र कार्य के प्राप्त करायों व्यवस्थानों सामने यह दक्ष प्रतिक्री ही की है कि 'इस विभोध करेंगे नहीं; कुछ भी हो बाय हम सब्दों कियों नहीं।'

हां का है हम 'हमा तराता दरण नहीं; कुछ भी हो बाब हम सतता हमाग नहीं। ' पर्यु कैंद्र करवानिक लोगों हो 'आर्थन' फार ही देश कहारे केंद्र का लागा है। "गार्थनारा सर्थ है भीवा। और भीवा हम भगवानके नी नवी मागने जाय? सदि परिपार सर्व-गार्थनाम और पर्या हमाने हो तो मुखे यह सप्या वर्ष राजनी भाष्ट्रिय कि हम गरीत मूह बनाकर शुवकी शुधायद करते हुने नुमये याचना करे?" भुनका दिसार जिन तरह चुलता है।

भीर प्रार्थनामें भी जब ----

"रपुवर भुमको मेरी काज! हीं तो पतित पूरावन वस्तिः

पार शतारो जहाज।"

संबंद

मो सम कौन कुटिल लक्त शामी? जिन तनु दियो ताहि विस्पायो, श्रीयो नगरहरामी।"

अपवा

"सुने री मैने निवंतके बल राम।"

भीते प्रोप्ताके माम प्रवट बरलेवाले माजन वादे जाते हैं. तब की जनमा भीरत विकाश ही पूट जाता है। प्रापंता हो रही हो बहा जीवनमें कभी वहे ॥ हटनेकी मीर प्रापंता करनेवालंकि शहरावजें ही व आनेकी बात बांच लेनेकी अुनकी निक्छा होती है।

है हमें जुलाहुना देते हुं: "में निवंत हूं, में निवंत हूं, भें सा जप बरते करते जाप भीत सबमुच निवंत हो जायेंगे। परवेशवरके गुण गाते वाले आप मनुष्यकी सुसावद करते कम जायेंगे। पीत कीन मुद्रा और भीती आधात निवालकर प्रापंता करते भवता दिलानी महर करता है यह तो भवतान ही आने। परन्तु आपरो हमेगां किसे मैंन मुद्द बनाने और प्रोपेट्टीन निवालेंज जीवन विज्ञानेंकों आदत जरूर पुत्र ज्यापी।"

धन पूर्व स्वतन और पोर्थिति निस्तेव जीवन विजानी आदत जरूर पर ज्यापी।" ये ही भवन हम प्रामंत-प्रयाप्त होरूर गाँउ हैं, तब अंधा तरना है सानों हमारे हुएसे नवें बतवा संचार हो गया है, हमसे अंभी हिस्सत बा आगी है मानो प्रमूरी क्यूम प्रियाप्त हमारी बमसीरों जूब मानी है, और हमें अंधा पंत्रेव होता है मानो स्पूच पिर प्रमूर्ण के सान व्यवस्थाने हमारी बाह पहने वर हमारी साव राम है। परनु के सोग सिंध बुलियें आनेको सेनार हो तब न कुट बेंगा सावस्थ होना भिग प्रकार प्राप्ति। पर बनेक कोगोंकी अनेक नार्त्योत अपदा पानी नार्मि है। सम्प्रचार मूल नारण मोगोंकी अन्त्रा अन्त्र प्रकृतियों नितित है। वार्त्यामा नर्ग्ने भूगमें प्राप्ताना प्रेम पैदा नर्गनी हमारी जिल्हा हो मानती है। परनू प्राप्त नित्त प्रकार होती है। यह नार्त्यामान्य पोते ही बन्दाती है? जिल्मा तो आरोपकों आयोपना नर्गने हो रूप बहुँगा, और जेक-दूसरेक बीच अन्तर हो बहुँगा। जिल्हा मार्च न्याप्त कराने हैं। हि हम अनुके स्वप्तानको महत्त वर्ष के हम मार्च नंत्रार प्रयोग प्रोप्त न कर गर्के, परनू नाय जिल्हार सेवा करना गयन हो, तो हमें प्रेम करें। हम सपने प्राप्तनान्यापण हों, की प्रदी बार्ग करनान्य हमें बोचा रेगा।

#### प्रवसन ४९

# प्रायंगा-नास्तिक

अब तक प्रार्थना-विरोधियों हे जिन प्रकारों ना विकार किया गया, जुनके प्रार्थना हिमारे ढंगके बारेमें और प्रार्थना करनेकी हमारी योग्यनाके विश्वन हुए न हुँ गिकायत है। जिस ढंग और मोग्यनामें जुनके स्ववातके अनुकृत केरदार हो जाय हो अपने हमारे साथ कोगी बुनियाडी कामना नहीं है। तम कोगी बुनियाडी कामना नहीं है। तम क्ले दिनमें परसेप्पर कों पर बुले जी कामने परसेप्पर कों पर बुले जी कामने परसेप्पर कों पर बुले जी तम के में पर बुले जी कामने विश्वन कामने कामने की कामने विश्वन कामने की कामने विश्वन कामने की की कामने कामने कामने की कामने की कामने की कामने की कामने की कामने की कामने कामने की कामने की कामने की कामने की कामने कामने कामने कामने कामने कामने कामने की कामने काम

परले अब हम अंक निम्न बगेंके आलोचकोका विचार करेंगे। जूनें अगर्थे
परमेदरात असिताल ही स्वीकार नहीं है, तो किर प्रारंपाता तो प्रल ही रही
एक्षा है ? के अपनेको नास्तिक नहीं है जोर अध्या बहलवानेंव अस्तमान करते हैं
शैरिवराती तुरता स्वीकार कर देनेवाले, असके साथ पुत्रपात, पिप्पताय या देव भीरवराती तुरता स्वीकार कर देनेवाले, असके साथ पुत्रपात, पिप्पताय या देव भागको करणा। करते अलकी प्रारंपा करते वेंद्र वात्रेवाल नोसींक मोलप पर दुर्ग विद्यते स्वात्रकान पर, किम आलोककोको बया आजती है। वे स्तिनासार्थों गएं बाते हैं, और स्विद्यत अंतिम तस्त बचा होगा, जिल्ला वचनी वृद्धि पर वोर वात्रक पता लगानेंकी कोशिया करते हैं। कोशी वह नीझरित्स पर बाकर बटक बते हैं, के कोमी परमाण्य पर। कोशी वहलते हैं शक्तीय नक्ती हिम कुछ नहीं, है तो के क्ष्यता है कमें के बानूनके शिया कुछ नहीं है तो के क्ष्यता है कमें के बानूनके शिया कुछ नहीं है। कोशी कहता है मही और दूर देती के स्वत्र वीर वह ही है— जिलके सारीर नहीं हो सकता, मन नहीं हो कर वह सह तीर वह ही है— जिलके सारीर नहीं हो सकता, मन नहीं हो कहता, मारण नहीं ही सकती। अंसी हालवामें हाम बोड़कर प्रारंग किससे की बाय? वहां सोती वह सन्वेताल न हो, वहां मानकेती बात ही कहते रहती है? हसारी अस्तिन पुरहें हंतने लायक मिल्या मुस्त काली है, अबुदिको कराय चालून होती हैं, जिलेंके पत्र से पीनेंव किस्त पर पारिकारी ही भेरी नास्तिक प्राचनामें तो हमारे खाय नहीं वेंठेंगे; परन्तु जेंखे ये अन्तिम पुष-रूपमें बणु हों या कमें हीं या बहा हों, मूल रूपने पर शरीरको अन्तनारु देते भेर मनको भी सारवपाठकी सुराक देते हैं, वेरी मदि ये समानमें सबके साथ रहते और सबकी सेवाका खाम अुराते हैं, हो सबके प्रति अपना धर्म भी वे नयी न हत्न करें?

कोत्री कोत्री नास्तिक वड़े सरल और सीचें होते हैं। वे प्रार्थेना न करते हुनें रेयके प्रति व्यपना करांव्य पालन करनेमें किसीसे पीछे नहीं रहते। शुनके पर हमारी बहुत अच्छी तरह बन सकती है।

पण्डु मारे नास्तिक जितने चरल नहीं होते । कुछका दिमान दुसरी ही तरह लता है। "नहिं बहु ही सब्द है और दूसरा सब कुछ माबा जवना छम है, ती राग्य क्या और परराजका क्या? जयावारी कौन और अस्यावार राहनेवाका न? सोस्क कीन और सोरिव कौन?"

कोबी कहते हैं, "बंदि कर्नके कानूनके लिया इच्छा कुछ है ही नहीं और सब लेन्सने कमोके शतुसार ही फल भोनते हैं, तो दुवी पर बया करके शुसकी रहेंचे पीतृत या बुख निमन्ने पर शुसका त्यान करता करके कानूनका भन करने ग ही होगा।"

भैवें वाकिकोकों हमारी प्रापंता ही नहीं, परन्तु हमारे ध्येष, हमारी वार्षामें, रि सत्तावह हमारे भरते और दायोचीन, हमारी हरिकनभेवा आदि वीकनका सर्वधा के करने जैना लगता है। रस्तीकों सर्व मानकर कोशी ध्यार्व पवराधे और असे इने या भारते हों मेकूपुर करने को, तो निस वरह भुवकी चीकुपुर मि.सार मानी पी, पूनी वरह नुवह हमारी से तारी प्रवृत्तिया नितास काली है। बार ती हो ने वर्षामानके संबोधें और अपने जैनोके ताय चर्चाओं करनेमें ही मानूम होता है।

बालना, चोरहरको १२ वर्न घोड़ी देरके किन्ने बुग्हें बाकी पर बैठकर विवा ए नगर्द बुदर बाना पड़ान है! बुजने सामय कर परि अपूर्व है विचार साने करों दिवान करणा है कि गय हमाती की और कहाते साने, बारायाचित पासे को को देवरर खानेको किला मा नहीं गिला बीर परि गत्नी मिला खोरिता करपणे नहीं है धारकेरने सीरन की हुआ बुजनी गृहि जिला विपरिका घेर सोलनेते उकर पदर है सहनी है और अपूर्व गत्न करण करनी है कि स्वेता सामा का स्वाप्त कर करने हैं कि सामा करने हमाता करण स्वाप्त है कि स्वेता सामा का स्वाप्त कर हमाता है। और अपूर्व गत्न करण स्वाप्त है कि स्वेता सामा कर स्वाप्त की स्वाप्त है कि सामा की स्वाप्त की सामा करने हैं है में है और पास्त समस्य सीमेके पास वैडकर सम्बनाक कुलकोर्स है तैरला

फिर भी अंग्रे नास्तिक औरोंने निर्दोध-माने जायेंगे। ने कभी कभी हम पर देशा एकर फिरडे अपनी पुस्तकोंने दूव जाते हैं; और अपर हमारे नायेंगें मस्दू आही. ते, तो निरोप बाधक भी नहीं होते। परन्तु अवली तीसे नास्तिक तो आजकी परिचमकी हवामें रों हुमें नीसक हैं। वे चड़ाकू स्वमायके नास्तिक हैं, और यह सीखे हैं कि परमेचर, प्राचंत्र, प्रां मंदिर, सास्त्र और संन्यासी सब अस्याचारी सतामंकि अलग अलग प्रचारत बंग क जदरीकी पैस ही है। वे असे मानते हैं कि जिन हम्पियारीसे दुंगीवारी और साम्य-बादी लोग जनताको सदा अफीमके नवेमें दूवी हुनी रसते हैं, जुने विर नहीं कुने देते, ताकि असे अन्नान और गुलामीमें स्वकर सेवटके अस्त्रा 'दोषण कर की

हमारी प्रार्थनात्रोंको और बात बातमें ओस्वरना नाम हेनेको भी वे क्रिमी नगर्छ देलते हैं। और क्षिसिल्जे जुन्हें हम पर बड़ा रोप होता है।

सच पूछें तो यह रोप अनुचित है। हमारी प्रायंना तो दलित और घोरिंग

लोगोंका अपने ही अन्तरमें निहित बलको पहचाननेका प्रयत्न है; हमारी महान लड़ाओं में दिल आब्तिर तक मजबूत रहे, किसी बातसे पीछे न हटे, असा दूर संकत करनेका प्रयत्न है । हमारी प्रार्थना हमारे जैसे खेवकोंका बलित-शोवित लोगोके सार अकारमता साधनेका प्रयत्न है। हमें अन्हें जावत करना है, शुनकी शक्तिका सूर् भान कराना है, अनके साथ रहकर सारी जिन्दगी लड़ना है और अँमा करते हुने जो स्थाग और कष्ट सहन करना पड़े सो करना है। अँने कठोर जीवनमें मटल ख सकनेके लियें हमें प्रेरणा चाहिये। यह बल और प्रेरणा हमें अपनी प्रार्थना देती हैं अस विश्वमें ओतप्रोत रहनेवाला परमेश्वर देता है, हमारे अपने हृदय-मणने विराजमान अंतरात्मा देनी है, जिनके साथ बैठकर हम प्रार्थना करते हैं वे हमारे मित्र, साथी और खंडेय जन देते हैं और हमारे विचारोंके पीपक गीता जैंगे महुई। देते हैं। हमारी आर्थना पर कोप करने या द्वेप करनेका कारण ही अनके लिये की रह जाता है? परन्तु भुनके बाचार-विचार भिन्न है, बुनके शहंब गृह भिन्न है और बिगनिने अनकी काम करनेकी पद्धति भिन्न है। जिसके बावजूद अुन्हें भी दुनियामें समानता स्थापित करनी है, राज्यतन, पर्मार और घनतन वर्गराके फरेसे लोगोकी छुताना है। यह महान ध्येय पूरा बरनेने नवा भूत लोगोको बात-मालको, सुख और सुविधाओको दुर्वानी मही बरती पडी है ? बागोंकी बाबी लगाकर शहाबिया नहीं लड़नी पड़ी है? वे अने ही हमारी मरह प्रार्थनामें नही बैटते और न जीवनरही सरण लेने हैं, परम्यु अपने सन्तरेगरे जीवनमें गया धुनमें में दिनोंने बभी आ वें बन्द करके भीत्रारों बल आता नहीं दिया है? बया के बभी बाते

कुरात, वास्तु का वे भुजर-जुडन कर जाने प्येत्वा तर्हव स्मर्तकाने तीव नहीं तारे और तारे नहीं क्यात्रे ? क्या दिन सक्ते जीवत्वा नाम केनेके निवा प्रार्थनावा केने भी कांग कारी क्षेत्र कींक्टर-मॉल्यों नहिं हव 'भागवा चरण हुवा और स्थान कराता

खदेव गुरुओं और मिनोर्ड पास खडासे नेटने या अपने सास्य खेवोंने इनहीं सार्तिशै सन बतुतन नहीं करते हैं भने ने हमारी नगर अनन नहीं गाने और पूर्व नहीं ाफे भी अदृस्य आदर्शके प्रति बकादार रहते 'की आधुनिक भाषामें बार्के, तो हम ह भी नहीं मान सकते कि अनके व्यवहारमें परमेक्चर नहीं है।

परन्तु औरवर और पर्मके प्रति कुनके कोपना दूसरा ही कारण है। वे परिचमके स्थित पर है। वृत्त सीमों के क जारानें बीसाधी पर्मके तिरूपे और कुनके महत्त निमानी के विकास के किया के विकास के विकास किया कि प्रति है। वे परम्पारी की व्यक्त हुए दें। पानिक दिया कि विकास के प्रति के विकास कर किया के विकास के विकास कर किया कि विकास कि विकास किया कि विकास कि विकास किया कि विकास कि विता कि विकास कि विकास

ये दी सतार्थे अनेकी रहें तो भी कोयोको पूरी तरह नस्त करनेको काफी है, मैं किन्दुरी हो जाग दब तो पूछना हो क्या र जुन्होंने कायोको मनुष्य न रहने र जानदर हो बना दिया। स्वरन बुढिले काम केने, सतार्क विच्छ तिर अुठानेको ह ज्या राज्योड कड़ने कसी और दूसरी सता महागाप पोरियन करने लगी।

ह चता परवाह कहते कही और इसरी सवा महागाप घोषण करने करी। सेंदी गरिम्दर्शित देशिकार करने करी। सेंदी गरिम्दर्शित देशिकार करने करोहा हो रोगी साताओं निकट करनेकी करूरत है। हुस्में पतांत्रों के सिद्ध कोगोंकी वायव करणा तो आसान था, क्योंकि कृतका र करके लिएती देशिकारा था। वरण्यु धर्मतेकारे विद्या तकता का प्रतिक या। के क्योंक स्वयद्ध तकता हुए अपूर्व के किएत है। कुर्व के किएत है। कुर्व की प्रतिक करने के स्वयुक्त स्वाद करने के स्वयुक्त है। कुर्व दिश्य करने के स्वयुक्त समान है। कुर्व हैं स्वयुक्त समान के स्वयुक्त करने के स्वयुक्त समान के स्वयुक्त करने के स्वयुक्त समान के स्वयुक्त करने के स्वयुक्त करने के स्वयुक्त करने के स्वयुक्त स्वयुक्त स्वयुक्त स्वयुक्त स्वयुक्त करने के स्वयुक्त करने के स्वयुक्त स्वयुक्त

विश्वित्ये बहां जनवाकी सहाविध्या स्वाहेगालोको यहाती और बुनके वर्तनत्रोके स्वत्ता क्षेत्र कहेंचा कारण था। और वर्धनहरूँ कटना मुक आपार देंच स्वाध्य देवा पर्त में, मिकतिले तह कोच कित पर निरुक्ता नेता पुत्रपारे रूपे, में ती करोज है। किताले का प्रदेश कोच किता परिकार का प्रदेश कोचे कि प्रदेश परिकार सुनका ज का का है। औरसर वाटिजोगा सरसार है। कोचित्र कहेंची सहावे प्रदेश सामें एहर हैं व सौर पात्र देने का का में प्रदेश हों व सौर पात्र देने का स्वाहे स्वाहे स्वाहे असावे पहले कि व स्वीत पहले किता करने सी सी पात्रपारी करना कुछ कोचों पर कालों है। मिकलिये सदये पहले किता परिकार करेंचे और पात्रपंत्रीकी तोष्ट्रीय पहले देवके वेशाल्योको है।

पीरिवममें पर्य और परमेश्वरके जान पर नेताओंको पत्ती जितना कोच और 'मां जियका यह कारण है। परिवमके मुख्येति सीखे हुने हमारे मत्ती बुछन-एक बी कोच और नहीं जहर यहां भी वर्ष और औरवरके नाम पर बरसाठे पत्ती हैं।

परन्तुं क्रिस देशमें तो भीड़चरते कभी भैसी अत्याचारी सता जमाजी ही नहीं। देशहय राज्यसताके थाम कब बने? हमारे मानू-महत्ताके पास अपदेश देनेके और सता नहां होती है? ज्यादाहर कुन्हें त्यापी, संन्यानी और भिक्षकता ही जीवन विदाना होता है। बैसा जीवन न बिनाकर बन ने भोगी बनने हैं, हर दुखें प्रतिष्ठा सो बैटते हैं। जुनके विरुद्ध हमारी जनतामें परिचमके जैसा कीर नहकरी संभव ही नहीं, स्वामाविक भी नहीं और जरूरी भी नहीं है।

बिसालिजे हमारे में बहादुर मात्री पर्यं, प्रार्थना या परोस्वरहे विद्य नो निहत छेड़ रहे हैं, वह हमारी जनताकी समझमें नहीं आजा। बनीचेके कुलके पेड़ांको दुस्त मानकर कुन पर तलवार चलानेवाले बुत्याती लड़के जैसे पापन माने बारगे, तैमें ही पानक से लोग बल्हें छार्खे हैं।

हां, जितना सही है कि पर्म और जीरवरका नाम भोजी जनताको संक्या और वहसोने फंसाये रचनेका साधन हमारे यहा भी नक्की मानामें किंद्र हुआ है। पर्म मा भववानके नाम पर भी बहम और सुठ नहीं चलने देना चाहिने। पर्मयदाओं बृद्धि या जातको मारक नहीं बनने देना चाहिंगे। पर्मके नाम पर जूब-नीवके भेरते और जालिमीके जुटमको प्रोस्ताहन नहीं देना चाहिंगे।

अवार आलमार जुदमको प्रांत्याहन रही देवा चाहिये।

अवां निक्ष समेरे नाम पर हमारे देवा में अंगी यो वाठों चलती है, यूनने विद्य हम विदर्भ हकतारे सहत लहाओ लहा रहे हैं। जूब-गीवका मेर तथा हमी और पूर्व मित अनाय अविवर्ध का नामा हुमा वनावन वर्ष है और जुनके लिखे धारमण आगर है जीती मान्यता हमारे यहां वनावन पर्वेश नाम पर प्रचलित है। लोगोंना कड़ा विपेष में केवर भी हम शुन मौन्यताके विद्य विद्योह कर रहे हैं। वांगिक प्रजूपोंकों होता दि विषये होता भी प्रचल भी हम शुन मौन्यताके विद्य विद्योह कर रहे हैं। वांगिक प्रजूपोंकों होता दि विषये होता प्रचल होता हमारे अवार स्थान का स्थान स्

हम श्रीप्यरका नाम लेते हैं, अपने जीवनमें पामिकता लानेको कोशिया करते हैं, पुनक्-पाम प्रार्थेना करते हैं। जो लोग जिन सकको पुराने बहन, श्रीयण्डा और पर्वेष्टे नाम, पर हो रहे पालंबके साथ जोड़ देते हैं, खुनके लिखे यही कहना चाहिये कि मुख्तिन हमें नहसाना ही नहीं।

सन्ने विरोपियोंको केवल प्रार्थनासे ही भकरत नही है, परन्तु हमारे सारें जीवनसे मफरत है। हर मामलेमें बुनका रास्ता हमसे न्यारा है। रेवार्य ही बुनरा प्रापंतर-सारितक

परमेश्वर है। अुसके लिखे भारपीट करना, हत्या करना, छल-क्षट करना, अन्याय करता, चोरी करता, बुरबाट करता अनका पर्य है। बुनके स्वावेमें जी बापक हो बही बुनना हुएमन है—फिर मले बहु सचा हो, मिस हो, स्वदेख हो या स्वर्ध है। इस तो अनुह स्वात तौर पर जांसकी किरकिरी जैसे लगते है। हम समाजके

हम ता जुन्ह साम तार पर आवका किरोकरों अब लाते हैं। हम समाजक निक्त स्वरक्षे जुरू जुने जीर संबंध तथा स्वागका मूल्य बढ़ानेकी कीरिया करते हैं। इतका श्रीव्यांजू हृत्य बढ़ी मान लेवा है कि हम जुनके शीर-विकासकी प्रपन्न मीरने बहुर मिला देते हैं और दुनियामें अुन्हें नीथा दिखाते हैं। हम दोन-दिल्तोकों जनाता, स्वायस और चीर्क पाठ पड़ते हैं। यह अुर्हे व्यक्ते विकस चौर विहोह वैद्या मन्ता है, क्योंकि श्रीवा सरके हम युनके गुकामोंको अुवाह कर अुनके विद्य चहाते हैं श्रीर जुनके मुहरा और छीन त्रेते हैं।

और यह सब हम बहिसाके मार्ग पर चलकर करते हैं, सवाओं और सम्पता डोडें बिना करते हैं और लड़ते हैं तो जिस बंगसे लड़ते हैं कि करद स्वयं हमें सहने हों। निमाने के इस पहुंच हुता क्या क्या प्रस्त हु। पर हो मान है कि दुनियाओं हुं। निमाने के इस पर और असिन विवादे हैं। ये यही मानते हैं कि दुनियाओं मुन्दी करनामी करनेते लिसे हो हम यह यृद्धिक कर रहे हैं, हम निरोंत प्रिमी-किसे यूने हैं कि जुमसे वे कोनोंमें यूरे दिवासी सें।

सम्बे प्रापंता-निन्दक तो यही हैं। परन्तु औरवरका बड़ा अपनार है कि अँछे स्वभावके मनुष्य दुनियामें बहुत ही चोड़े होते हैं।

प्रापंताके में सब जो विरोधी मैंने गिनाये हैं, जुनमें सबसे भवंकर कौन है, जिनसे हमें भावपान रहना चाहिये ? आप फीरन जवाब देंगे कि अन्तमें गिनाये गये लोग, विन्हें मैंने प्रार्थना-निन्दकका सास डीननावाचक नाम दिया है, सचमुच भयवर है। ार ने नारपानाचकका साथ हारपानाचक गाम घरण हा सच्छा ने पर परनु केत तो वे चोड़े होते हैं जीर दूनरे जब तक अन्हें थुनीरी न दी जाय तब कर वे अपने बीदवर-विहीन जीवनमें मधगूल रहते हैं, जिगलिओ कुनमें तत्वाल सहुत इस्ते जेनी बात नहीं है।

कपूर पर्यक्त सो मेंने सबसे पहले बताने ने ही हैं, जो जीवनते बारेमें जरा में गर्भार पहले होने; जो नियमिता, सारती, संबत, सर्वना बारि सब मोंगों ही हों होंने; जो नियमिता, सारती, संबत, सर्वना बारि सब मोंगों हीने मून देते हैं भीर केन प्रवास्त्र नियम गोंदिश जीवन कियों हैं। परणु मेर्दर पहले मेरा बाराय यह तहीं ति वे पूर हैं या हमें बन्द देने सार मुदें त्यार अपने मार्गमें कियल जातेना बहेंगे बहा सतरा हमारे सामने हैं।

हर बचा अवर्त्ता करेंगे ते शाम प्रकार कि हमर्गे के अधिवांच कियों येगीते है। इंतरते निर्मी अपने बरुक वा सम्बद्धी प्रेरणांगे, अबवा बोधी अपने पुरस् परिने में सार्वे बरुक या सम्बद्धी प्रेरणांगे, अबवा बोधी अपने पुरस् परिने मा रोग हों रहे, प्राप्त आमरोजनीत गीवत प्रस्तात एवा बीवनते विराये पुण्य गेनीता काने कही है, हमारे जीवनत्रभेयना संस्त्य कोश मन्तृत्र हो करता है। भेने पर किंग्दा हमें भूग नहीं बतता। अनः हमें मानवान रहनेती बसी अकरत है।

परन् भुन्हें मनंदर मानवर अनुने याननेवी जरूरत नहीं। अध्वयर-पूराने और हैरारे सब सावियोंके अच्छे सहवानसे हमयें आत्म-विरवास आनेमें देर नहीं रूपेगी।

भारम-रचना भववा आधनी शिक्षा

धीवन थिताना होना है। मैंसा जीवन न बिनावर जब वे भोगी बनो है, तर हुल प्रीराज्या गो पेठी हैं। पूनके विश्वत हमारी जनगाम परिचमके जैता कीए भारता

ग्रंभव ही नहीं, स्वामाधिक भी नहीं और जल्दी भी नहीं है। जिलाजिने हमारे ये बहादुर मानी धर्म, प्रार्थना या परमेश्यपे रिश्व यो शिहर छेड़ पहे हैं, यह हमारी अनताकी गममर्थ नहीं बाला। बगीवेडे कुनहे नेहिंडे दुस्त

मानकर अन गर नणवार चलानेवाले अत्यानी कड़के जैसे गामक बाने जाते, की ही गागल ये लोग अन्ते छगने हैं।

हो, जिल्ला नही है कि घम और जीत्वाचा नाम भीती जनताहो अंपण्या

क्षीर बहरीमें फंताये रणनेवा साधन हसारे यहां भी बस्ती सावामें किउ हुआ है। बसं या गायनाके नाम गर भी बहन और गृह गहीं चलने देना चाहिते। पर्वत्रको बुद्धि या मानकी सारक नहीं बनने देना चाहिये। धर्यके साम घर मूंबनीयके प्रेसी

जिसीलिन पतिक साम पर हमारे देशमें श्रीनी जो बार्ड नाली हैं अुनहें दिस और जालिमोरे जुन्मको प्रोत्माहन नहीं देना चाहिये। हम रोवक राज्यते तस्य लड़ाओं लड़ा गहे हैं। श्रूपनीयका श्रेष्ट तथा की श्रीर पृष्ठ मृति अन्याम शीरवरता बनाया हुआ गनानन वर्ष है और मृतके क्रिमे गारवरा सागर है

श्रेती मात्यता हमारे यहां गलावन पाये हे लाग पर प्रवालन है। श्रीमांश कहा विशेष ग्रेप क्षेत्रर भी हम अग मैंग्यमारे विवड विद्राह कर रहे हैं। धार्तिक मनुष्येशि मेनाने रिस्त होतर सामिने पुत्रपाठ और अवनन्तिन ही करना चाहिने संगर से साथ है औ समाजमें होने बार्क राजनीत्तर, गामाजिक और आर्थिक सम्यादीन करने हे बजानी पहत सुनवा पास गहीं - श्रेशो क्षेत्री बार्ने भी हवें गनानव वर्षते साम पर मिनासी बती है। जिनके विरुद्ध भी हम नेवर्णका प्रवत्त मत्यावह बल नहा है।

हुम श्रीस्वनका माम केते हैं, अपने जीवनमें चानिस्ता आनेही कोतिया बत्ते ! मुबर-पाम प्रांतिन करते हैं। जो लोग किन सबको दूराने बहुन, अंकरात और बंधे करण पर को के नाम पर ही गरे पाणबंट नाथ बांड देने हैं, बुनके नित्रे पटी बटना बांगिर ह

प्रापंता, यन बग्नेम नामंकि भूजावेगे आकर वे जीत हमारी निन्ता कर हैं, गानु हैं सार गण्य गायाम् और जनगारी वश्वनारी लहाभी प्राणीरी सारी लाई ब्रुवृति हमें पहचाना ही नहीं। सेपार राज्येवांक विकित्त होंगे और वारि से भी ध्येवपारी और सहबेदे होंगे, तो हुई हैं

वर्ती वं जारा गरुवाद लेंगे, हमारे माथ श्रेम वरेंगे और दशोश्यनुवर्ध हमारे माथ नि: फिर क्याय-पेन्से नारण और शिलाभेटके वारण मेरे हैं असी माप न केंट्र और गीलाड़े बाराववर्षे सरीक न ही। किंद्रे भी हुँ ब हे गार्थ दिनोपी हर्रापत नहीं मानस चाहिये। गर्थ दिनेशी नो दूगरे ही

कहतेके कमाय प्रार्थनाके निरुक्त ही कहना पहेगा। रीविवंक्ति वेयल प्रार्थनांगे ही बकान नहीं है, परणु हुनारे

है। दूर शामकेमें जुनका चरता हमने त्यारा है। देवार्ष हैं।

परनेतर है। मुनके किने मारनीट करना, हत्या करना, छक्तभन्द करान, ज्याम करा, पोरी करना, जूटबाट करना जुनवा वर्ष है। जुनके स्वार्यये ने वायम हो नहीं पुनना दुस्तन है—किट नके बाद ह्या हो, मिल हो, स्वदेश हो या स्वयम् हो। हम तो जुन्हें साथ तौर पर जांतकी विश्विती बंधे कमते हैं। हम प्राप्तके

हम यो जुर्दे साथ और पर अंतकी विचित्री जैसे करते हैं। हम समावर्षे तिक स्वत्के अूरर जुाने और संचय तथा स्वायक मुक्त बहानेकी कोरिय साव है। अुरका श्रीव्यान्त हृदय बढ़ी आय लेता है कि हम बुनके शोगनिकताहकी स्वयन भोगमें जदूर निका देते हैं और दुनिवालें अूर्ते गोचा दिसावे हैं। हम दोन-सिलोकों सवात्वात, स्वायय और सोन्दि यात पहारी है। यह भूर्ते अपने विच्छ पोर निक्रीह जैसा स्वया है, स्वांकि अंता करने हम खुनके मुकासोकों भुसाइ वर अूनने विच्छ सावति है और मुक्ते पृक्ता और शोन केने हैं।

और यह यह इस बहिताने नामं पर चनकर करते हैं, सचाबी और सम्बत्त ग्रीवे दिना चरते हैं और काले हैं तो जिस बंगों करते हैं कि बण्ट क्यां हमें सहने पहें। जिसमें के हम पर जीर जिप्त विचने हैं। वे यही मानते हैं कि दुन्यामें मुक्ती कराजारी करनेके लिने ही हम यह युक्ति वर ना रहे हैं; हम निर्दोग सिसी-किसे रहते हैं कि जुनमें के लोगोंमें युरे दिलाओं में :

सच्चे प्रायंता-निनन्तक तो मही है। परन्तु आपवरका बड़ा अपवार है कि अँसे स्वभावके मनुष्य दुनियामें बहुत ही थोड़े होते है।

प्राप्तारे में तब जो विरोधी मैंने पिनाये हैं, बुनमें बबसे भवकर बीन हैं, दिनमें हमें सारधान पहना चाहिने? अपन जोरन बवाब देते कि अनमें गिनारे गये मीन, निर्दे में सार्थनोत्त्रवाचा तथा होनासावाचा नाम दिया है, मचनूच मदद हैं। परणु क्षेत्र सो वे चीड़े होंगे है भीर इसरे अब तक अूटें चुनीड़ी न दी जाय तब कहें बाले औरपर-विहीन जीवनमें सार्युक पहते हैं, जिससिकों अूनरे नाव्याल बहुन करने और सार नहीं है।

सन्तम् भवनर तो भैने सबसे पहते बहाने वे ही है, जो बीननकं बारेमें जरा भी गंभीर नहीं होते; यो निवधिता, बारती, शंयत, तेवा, आयेना बारि शब्द बारोंगे हंपीये मुद्रा देने हैं और अंग अवस्था नित्र बोरिता चीनन दिशाई है। शब्द सर्वार क्रोंने मेदा आयाय यह नहीं कि वे हुएट हैं या हमें अपट देनेवां है। परन्तु मुर्ने देगकर अपने सामेने कियान जानेता बारेंगे अहा तत्तार हमारे सामने है।

र्य जरा अन्तर्वश्व बनेते हो पता चनेता कि हमने से अधिकास कियों धेनीते है।
मुरिपणी कियों अवधी मजनत या मिलाकों देखाने, अववा कोश्री अपनी सुरक्त
पहेंने, या देखाई हो हो महत्त्व आसीलानों प्रीवश्च प्रवासने हमने नीवतने किरवाँ सुत्र
पहेंने, या देखाई हो है, क्यादे जीवत-बन्दायन केवरण स्वास अववृत्त होने लगा है। धेरी
मसस कियनता हमें पूर्ण नहीं समझा। अतः हमें आवशान पहेंनी समी जनता है।

पान्तु सुरहें सरवार मानवार कुनते आगनेवी जरूरण मही। बीरवार-पूराने और इसारे कर सामित्रीत अच्छे शहराकों हममें आग्य-रियानल कानेने देर नहीं सनेती। फिर हमें ये आनंदी परन्तु अमंगीर क्षोग फिनका नहीं सक्ते। मृत्ये हम ही भूतें सेवा-जीवनकी और पीरे धीरे मोड लगे। जब तक हमारे जीवना पीया कोमल है, तब तक सावधान रहरूर अमरा जतन करना हमारा फर्ब है। घेड़ शबदूर हो आया। तर ती बह सबको अपनी तरफ गीचेवा और कांत्री कनी अपके साथ दुर्व्वरहार करेगा तो भी वह कुने अनायाग सह लेगा और जिसके बावनूद सबको लाग पहुंचानेश

अपना धर्म वह अनने ही जानदम पालता रहेगा। यह सब जो मेने वहा अनुवन सार जितना ही है कि छोगीके दिमानों और स्वभाषोकी रचना अलग अलग प्रकारकी होनेसे बले ही अनेक तोगोको प्रनेट वारणोस प्रापंता निकम्मी लगमी हो. परनु हमें तो अक्षम खड़ा है और दिनोदिन यह अनुस्व होता जा एहा है कि हमें अनुगने बहुत प्रेरणा मिलती है। प्रार्थनाने अपने सब माबिसीके साथ हमारी आरमा अकता अनुमव वरती है। हमारे सेवाकार्यमें वह आधारा निवन करती है। हमारे कठोर जीवनमें वह रम शृहेलनी है। और कमोटीके समय वह हमें बचालेती है।

# ন্নৰৰৰ ৭০

प्रायंनाका द्वारीर अब तक हमने प्रार्थनाकी आत्माका विचार किया । अव हुन मुनके गारीका विचार करते । शरीरका वानी अवके बाह्य स्वरूपका । यानी प्राप्ताम निन किन भीतीका समावेदा हो, जुलके किन्ने केता स्थान चुना जाय, बुहे विकता समय दिया जार, अने करते समय की जातन पर बैठा जाय, अनकी माया केती हो? जिलाहि

सार्थस्कृतिवादियोका तो यह सुनकर मृह धुनर आयगा । वे वहेंगे: 'त्रिग प्रशर प्राचनाको भी बदि चारी तरफने बेरकर अनुवन क्षेत्र श्रंथा दता हैन हैं। तो किर अत्यादि । स्थापस्कृतिके किन्ने गुजानिया ही कहा रह जानी है? परन्तु मूर्णे भी आपने स्कृति-मुनत स्थान-पारणा-परितमें वाह्य अंगोरा हुए तो आपस्य देना है पांता है। बैजनेका अपना कीना निश्चित करना पहला है, वहा अपने अनुकृत आनन निश्चित रमना पहता है। बुंछ अनन, मंत्र जिल्लादि भी मोच सेने होने हैं।

हुमें ओक बड़े समूहमें जिकटूर होकर आर्थना करनी पहनी है, जिमलिन्ने प्रार्थनाडे सरीरदा निवार अनेक पहलुक्षीं करना ही होया । सारे मनुस्य मनकी गुरिशारा प्रमान रहा जान नहीं व्यवस्था रही जाद, नवहीं देविश नवाल रहा जान पत्त गत्र अच्छी तरह गोपकर वरि प्रार्थनाझ प्रश्नंप रिवा गाँव, तो है। वह तहरू क्षित्र होगी और समृश्वा प्रत्येक शराय आनंसूर्वक अवने अपने पायनानूनार साथ ्र नहा सबेगा।

### प्रार्थनाका स्थान

सो पहला विचार हम प्रार्थनाके स्थानका करेंगे। वह ग्रान्त होना चाहिये. रवन्छ होता चाहिये और सन्दर होना चाहिये।

न्त्रपति होता चार जुन्य होता आबता निर्माण कर स्तृत्य होती है, तब यह मनुष्यति मत्त्रत्य क्वाच्य कीर मुद्दर की बल्तना वब स्तृत्व होती है, तब यह नश्री अन्तरती अधिवाराम करते प्रापंता-मृत्तिको विकर्तनिषय बना देश है। हमारे येगा-कसों जेना ही होता है न? येथकोंते कुर्दे बनायम दिया बाता है; पार्ट तार्य कसोंते, तस्त्रे और शिल्यक्लाको मृत्तिमां बना दी बाती है। यह सारी वीमा सौर मुग्ध बन्द मकानमें ही सुविधाले ही सकती है, जिसलिये दृषिम दीनाके लातिर कदरती सीन्दर्यका बलिदान किया जाता है।

नाप सत्र आसानीसे स्वीकार करेंगे कि प्रार्थना-मूमि घरमें या कमरेमें होनेकी भाग वह आरानामा बाकार पराया प्राथमा प्राथमानामा भाग या सामानामा क्रिया के स्थाप के प्राथमा के प्राथम के प्रायम के प्रायम के विधान क्षेत्रच होता अविक स्वया है, टीपकोडी समामाहरूकी क्रिया स्थामक आराविक तारे सिर पर काल रहे हैं, यह स्वयास अववार है। किसी, पराये भीर गोरानीत क्षत्रकरेंक क्षत्रम आरावाक बुबंध तेश, निवसी, पहाड़ी और पूर्वनीयमार्क राजनियों बाहकोड़ी को बी सोमा हमारे सामने प्राप्त कर स्व हों वही ज्याचा अवसी है।

चिंद अंदिरेज न करें हो बोडीनी अगरवित्या, बोडे कुल हमारी प्रार्थना-पूरिका बाहाक्टए प्रकार बनानेमें जरूर मदद करते हैं। परन्तु सबार की मालजेंने संदित्याना होने देनेका नियंत्रण रचना मुस्कित मालून हुआ है। और मुरापित बायु क्तिकारी हो मोडी बची न कहे, सो भी मदी, बेनी, यहाडी या समुद्र परो बची आ रही. ाभाग हु। भावा नवा न कल, ताभा नदा, भाग, यहाड़ी या समुद्र यदो नकी जो रही, गाजावपूर्ण करी हुआ, तमक सुनी हुमाजी बरावदी यह कैसे कर सकती हुँ तो किर करों बीही निर्देश कुमाजे ब्राविकानिक स्था कार्य है तो किर को सीही निर्देश कुमाजे ब्राविकानिक स्था कार्य केरी विस्त प्राविकानिक स्था आप है और विस्त प्राविकानिक स्था आप है सीही कुमाज कार्य है सीही हुमाज कार्य हुमाज कार्य हुमाज कार्य है सीही हुमाज कार्य हुमाज हुमाज कार्य हुमाज कार्य हुमाज कार्य हुमाज हुमा

### वार्यक्षके स्वाप

प्रावनाक सामय प्रावनाक में प्रावक्त सामित्रके तिको पुताने व्यवस्थे भुक्तम मनय माने गये है और यह ठीफ ही मानूम होना है। यह और दिलके बीचके थे मगान-माय दर राष्ट्रिय गरिक और पुतानके होते हैं। कीमी मीठी पीतक जुस स्थयको हमा होगी हैं। कींगी गाँगि, कींग जुनाके जोर अर्थेदिन मानूम शिलक होता हैं। हैं। कींगी गाँगि, कींग जुनाके जोर्थ अर्थेदिन मानूम शिलक होता हैं। मान्यकाल हम निवाकी मौरने अवस्थर वार्त्व हो काते हैं। दिनके नामकाब मुक्ता मानेंगे गुक्के हो भागी भावनाके करणोमें देठ वार्त्व, जिससे अधिक हस्तामाय मुक्ता मौर क्या हो सकती हैं? और सामको हम दिनसरों नामकाब पूरे कर होते हैं। प्रावृक्त करणोमें देठकर दिनसरों अपनेंग हम हिन्सरों नामकाब प्रदेश करणा का अर्थे कारार देवरने की हमारा करणोन नहीं हैं? आपने कार्य होता हैं।

किर हम आपके मामने जानेमें धामार्थने नहीं; आधीर्वाद और प्रोत्माहन मिलनेकी आज्ञासे खुणी मुजी असके सामने आयंगे।

दो ममयके दो मध्याकाल — जिनना कहनेने जिल जमानेके हम लोगांको स्पष्ट करणना नहीं होनी। हम तो षड़ीकी मुझी और मिनट मिनटके हिमाबसे बलनेवान ठहरे। ममूहरी अनुकृततारे जित्रे घडीके निश्चिन समय ही तय करने चाहिरे। यरा-बर बुगी मिनट और बुगी संकट पर प्रावंग गुरू होनी चाहिंग, न जेक मिनट जली और न श्रेक मिनट देखे। श्रेमी सावधानी रखी जाय तो ही समूर्तक प्रत्येक सरस्वके दिलमें साति रहेगी और अपने हायके पामकात्रमें निषटकर वह शासिने प्रापेताय

पड़ीका समय निरिचत करते समय हमारे जैसे देशके अन्य सब आल्प्साकी सह समय पर पहुंच जायगा। िहमतका लयात भी रता जाय तो कितना अच्छा हो? अँमा करें तो कितनी है।

हूर बसों न हों, किसी भी प्रोत या गांवसे बसों न बैठे हों. लेक विचार और लेक आचारके हम सब होग अंक ही समय पर प्राचना कर सकते हैं।

सामकालको प्रार्थनाके लिन्ने जिस प्रकार सोचने पर छ।। बजेका समय हर तरह अनुकूल माना जायमा। जायम-पदितसे रहनेवाली मस्याने और परिवार बाम तौर पर शामको ६ वजे भोजन कर लेते हैं। जुसके बाद बायुन्तेवन, सेन-बूद आदि हुनके कार्यकमीरे सिन्ने काकी समयको व्यवस्था एतते हुने ७॥ का समय प्राप्ताके लिये ठीक लगता है। आकारामें तंच्या भी जुम समय विलनेको तैयारीमें होती है।

जिससे अधिक देर करनेसे हमारा काम नहीं चलेगा। प्रार्थनाके बाद और निदाना प्रभाव जमनेसे पहले अध्ययनसील लोग यह जरूर चाहेंगे हि योड़ा सांदिना

समय अनुके जिल्ले रहे। प्रार्थना देरसे हो तो जुबसे कभी हो जानी है।

जिसी प्रकार सुबहकी प्रार्थनाका सही समय कीनला है, यह तम करना लान प्रापंताकी तरह आमान नहीं है। जिसमें बहुवनी दृष्टियों खपालमें रतनी होगी। और

सूर्य अगने अथना बाकारा लाल होनेकी भी प्रशिक्षा करने लगे हो बहुत देर हो जाम। प्रारंगका रही समय भूपाशको थी चोस जरही समा चाहिते। हिम मस्मारी ही प्राचीन भाषाने वाहा-मुहांका नाम दिवा जाता था; मानकलको पानी प्राथमि अने चार सजेका समय कहा जा सबता है। जहरी चार करे जातन और सुरके जुननेते पहले प्रार्थना करके तीचाहि जिल्लामे पूरा करके बाद झाने बारी क्रममें लगनेको पैयार हो जाता आश्रमकी दिनवर्षाकी युनियार है।

दिननी जन्दी जानके विश्व कोवी कोवी क्षेत्र आवान बुझते हैं, यर अपर्क आवानकी तरफ प्यान देनेसे हुमारा वाम नहीं चल मकता। बरोरिक हुने मानून है नि जिन सामान मूटानेवालांको यो आयम-जीवनको सुरुवनी बहिनामियोते विरुद्ध तिराज होंनी है। यसलगुर्क जल्दी सोनेकी बादत शलकर जल्दी जाएनेकी जाता शक जीर जुगम प्रमावता जनुमन ही अंगी स्थिति बना लेना ही ठीठ होगा।

मिना बंदमों कितीर करोजें कुछ विचार कररेकी बात बाद हुँ। ककती है तो बहुन कर्मो बुनार इन्हें-वहिंदारि वारेंग्रे है। बुनारे दिने प्रापंता देखें करनेकों करका नहीं होनी भादिये। क्षित्रका वर्ष यह नहीं कि नुत रर बता करके कुटूँ रामेनाका गाम कोंग्रेश प्रोस्ताहित किया बादा हुएरिक नहीं। करनी वावकर पार्वमामें मान नेते के बुन्हें स्वार्थकों का प्राप्ताहित है किया बादिश । वावकि क्षेत्र कुटूँ स्वार्थकों आठ साहै बाद बुन्हें कुए के साह क्षेत्र कुटूँ स्वार्थकों आठ साहै बाद बुन्हें कुए के साह क्षेत्र कुटूँ साह क्षेत्र के साह क्षेत्र कुटूँ साह क्षेत्र के सह क्षेत्र के साह क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र के साह क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र के साह क्षेत्र क्षेत्र के साह क्षेत्र क्षेत्र के साह क्षेत्र के सह क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र के साह क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र के साह क्षेत्र के साह क्षेत्र क्षेत्र के साह क्षेत्र क्षेत्र के साह क्षेत्र क्षेत्र के साह क्षेत्र क्षेत्र के साह के साह के साह क्षेत्र के साह के साह के साह के साह के साह क्षेत्र के साह क्षेत्र के साह क्षेत्र के साह क्षेत्र के साह के

नहीं है, निषमें परि हम आवत न रहें तो जितक परनेका सतरा न हो।
वर्षनी हुए देपोर एकनेके किये भेट और सरनूत दर्तीक यह वी जाती है कि
प्रांता बंदा पतिक कार्य नहत्-योकर पतिक होकर करता चाहिया। जेक तरफ यह
पित्र होनेश हमारे पूर्वजींका आयोग विचार है और इसरी तरफ हमारा यह आपुतेफ विचार है कि जानकर दिनका ग्राम आराज आपनेता ही किया जाया। किन वो
क्यारोंने हे विक्रमा विचार है जित हम्परीय कच्छा मानुमा होगा। आपनेता पहिले
पीत्र और मुक्तार्यन तो हो ही जाना चाहिये। अक्की मुक्तिया नेतेके किये चारानेक।
अब तार बनेका एकड आयोगका माई चारका एकता ठीक होया।
विजान करते हुने भी सतरा तो रहता ही है। समय है बीच कारिके
हमें आप परा कीम तीको है। क्षिण कर है बीट आयोगको चंदी वरते पर

विजा करते हुये भी सलपा तो पहला ही है। समय है धीम आदिक हिल्लिय आपा वार जीम तीरको ही अर्थण कर दें और प्रार्थनाओं पेटो बनने पर मेतारों तीरते हुए हाम-मूद धीमें निवा ही प्रार्थनाओं जयह पर जाकर वेंट जाय। गयमीमें ये पटनामें रोजनरी होंगी हैं। यह देखकर जबकर पतनी जानके कारों गेर्सोंस मन सुरामीन बन जाता है। परन्तु जीवा नही होंगे देना चाहिये। आपा वि समामीमें हम जिस हेतुते एटते हैं कि सतक वाधियोंने महारोंदे दुवेंड मतमाने गिम भी दिसीदेंत जुले जुल सहं हो निवंह सदस्यीके मारावे हो सब जनने करें, त दो दूर बोड़े ही धनसमें आपमा न रहकर लेक ध्येमहीन अपमा निवमहीन प्यारीम्या समाहा बन आयोंने।

### त्रावंनाका वासन

मासनके संबंधमें भी बोहा विचार कर लेलेकी वरूरत है। प्रार्थनामें बेकाम होनेका यल होना ही चाहिसे; और कुसके लिखे स्थिर, बटल बासनले चैठन बस्टरी है।

अिम बारेमें पुगने योगियोंने बहुत गहुग विचार तिया है। अम तरह बैडला १२२ चाहिये कि गरीर, मन्तक और बरस्त थी शि रेनामें रहें, पद्मानन समान, हिन्दूई मही, आर्ग अपगुरी और दोनों चौहोंके बीचमें रुवे, दवान नमान यनिम हैं, जिल्लादि

त्रिनमें से अधिकांन बार्ने काकी अस्थान करनेने ही निद्ध हो सक्ती है। हम विस्तृत मूचनाजे अन्होंने दी है। यह नियम नहीं बना गपने कि आध्यम-आर्थनाम नय भैगा आस्थाम पिये हुने होए ही आरों। परन्तु योगमार्गको अनुरोक्त मूचनाओम निह्लि मिडानको मनत्र कर सब कीत आसानीमें किया जा नवनेवाना और अंवायनाम महायक होनेवाला आसन निस्तित कर सप्ते हैं। मारी पालवी मास्त्रर बेंडना, गरदन, क्यार और रीड़ मीनी रहाना, शरीर या हायपैर हिन्नने न देना, आले बन्द रणना — जिम देशमें विशेष सम दिये

असके लिले भी मनकी तैयारी तो होनी ही बाहिये। बसके न होनेंत आपन-विना सब लाग बैठ सुरते हैं। प्रार्थनाओं में लोग क्षीणी कमर रायकर चैतको तरह देंठ हुने पाय जाते हैं। बहुवोंकी

जिस मामलेमें वृष्ट लोगोड़ी श्रेड गलवफरुमी भी हो सकती है। आश्रमन्त्रीवनमें गरदन भी दीली होनी है। नम्रता -- अहिंता थेक बहुत ही महत्त्वन गुज माना आठा है। क्रिममें डीली बीर देवी गरदनवाली बैठकने जासनका संबंध जजनके साथ जोड़ दिये जानेका जता रहता है। असलमें यह थेक मधंकर भ्रम है। जैसे निर्वेत्तता बर्रिता नहीं है, कैने ही डीनायन भी नमता नहीं है। हमें प्रयत्नपूर्वक दुव-नीचे आमगकी आवत बात है। हेनी चाहिये; सास तीर पर जब तक प्रार्थनाका मूल आग चल रहा है तब तक - असीत्, १५ से २० मिनट तक श्रेसा जातन जरूर रखा जात । बारमें प्रवचन और पाठके समय सामान्य डगसे बैठें तो काम चल सकता है।

दूतरे, यदि आसनकी दृश्तामं दृद मनका साथ न हो तो जरा-सी देखें क्रमर लवक जाती है, तरीर बार-बार हिल्ला है, गरक और हार्यनर बार बार बार बार बार होते रहते हैं। कुछ देखें बलबी, कुछ देखें बुतहे बाब, कुछ देखें हाचना तहारा, जिन ज्ञार प्रापंताके दौरानमें चल-विचल तिमति होतो है। दिसालिये मही बतामा हवा सादा जासन भी सच्चे मनसे प्रयत्न करें तो ही सिंख दिया जा सकता है।

आराजका विचार करते समय कुछ और दुदियों भी रसने शायक है। दे संगेरन ये हैं - आयमचे किनीके पूरते न युत्रे और किनीकी तास इसरेंद्रे बुंह पर न जाय, जिन्ना बतर रलकर बैठनेकी मानवानी रही जाय । घरीरके श्चि विकारते कारण किलोकी साममें बहुदू आती हो, तो अूथे गुढ़ समामोचकर दूसरीन

जरा अलग बैठना चाहिये। पुरा जारपार हार हा हुआ पुर जार उर्थ पार उर्थ पुरा जारपार हो आपी है, अपवा कोओ रिगी वगहरो अपरी मानदर दी बैटरोबा आपह रराकर आते हैं, अपना अहुँ प्रार्थनाके व्यवसाठिये नजरीक देवना होगा है। निस्तित्ये में फुल्यकी साह श्रीवर्ष पृत्ये हैं। निस्ति दोनों तरफरे सहस्योंके इस्ता पड़ना है और पुटने पर फुल्या और कपें पर कचा नवानेको प्रवृद्ध होना पड़ता है। विश्व प्रतार सङ्ग्रोंके क्लिंग क्ष्म दिनको मारी प्रार्थना अंक प्रकारको अञ्चित्य और अपूनको मानवाने पिर वाली है। निसार्य भी बीट देखे बानेताके में नित्र प्रार्थना पुरू होनेंदे बाद पोचर्ष पुत्रते हैं तब सो हमारी बेकावता नष्ट हो जाती है। सार्थन पत्रता सन्द हो आवेदी तरह हमारी बुल दिनको प्रार्थना सम्बाद स्वार्य हो जाती है।

पूर होने सार योषये पुत्तते हैं वह यो हुमारी अंध्यस्ता नष्ट हो जाती है। सार में करतर नष्ट हो जारेंसे सार हुस्यारें जून दिनकी प्रार्थना गर्थमुन नगर हो जाती है। जैसे सारही सोग बीचयें पुत्तकर तेण विभावते हैं, जैसे सारहारील भी दूसरी देखा दिवाड़ करते हैं। अंगे सारहारील, वार्मिल रक्ष्याकंक मनुष्यांजी दिवां से सार्यों नाती जगह होने पर सार्य जाकर बैटनेसी हिम्मत गही होने। वे सद्य मनामानों पूर्वत ही पहानेश सहस्तों मानी जानह स्वकट वेठ जाते हैं। अनेसे जैसे स्पारवाला दूसार माने भी सह भी सुनके सांगे जाकर केमें वेठ पहता है? का और सींधे बैठेगा। जिस नहर बरते करते वितत धार्मिल भाविताकी सारबार जोने का निक्का स्वार्थ के स्वार्थ के स्वर्ध का निक्का स्वर्ध के स्वर्ध का निक्का होने ही स्वर्ध का स्वर्ध के स्वर्ध का स्वर्ध के स्वर्ध का सीत सींधे के स्वर्ध का सींधे सींधे आपता है हिंद समान है हिंदी स्वर्ध का सींधे सींधे आपता है कि समान प्रवेशकर स्वर्ध हो आता है और नर्स आपता होंगी है, भेरद का सींधे का स्वर्ध करते करते होंगे सार्थ के स्वर्ध का सींधे सींधे आपता सींध सींधे सार्थ का सींधे सी सींधे सी सींधे सींधे सी सी सींधों सी सी सींधों सी सींधी सींधी

हर जरा करिक ध्यारिका होना शीस में, वो भेंग विशेशोंने बडी आमानीते ज्यारोंने हैं। प्रारंतिक रिवामित सरस्य अरुपी व्याह तिरिका करके रोज जहीं होता हर हैं भीर वे देता आयें हो थे पूर्वपत्त जाता वाली पहुंचे हैं। प्रारंपानी गाय-पति या इसरे मित्रामित कोश आहे हों, तो भूवके विश्ले में कि निविक्ता स्थान अवना राज्या आहिंस और वे मनवाई हशने विजार पर न बेठकर जैसे जेहें आते जाय कि वेंचे के अरुपेक माने देती जाता अभी सार्वाम जूने देनी चाहिय।

#### प्रवचन ५१

## प्रायंना किस भाषामें की जाय?

प्रापंतामें गंदरून, करवी वर्षारा करेक भाषात्रांसे हे भन, त्योद या आवर्ष केनेका भागपंत पहना ही है। हमारे पर्यवक्ष, वेद जूतिग्यड, गोना, कृपन बारि भिन भाषाओं में हैं। नौर पूर्वों हमें सारी भागिक शवनाओंने मूल बीन किन लाने हैं, किमालिने प्रापंतामा हैं। नोर पूर्वों हमें सारी भागिक शास्त्रीत को होंगी तरन हमा स्थानार्थित है। परनु प्रापंता हमारे किन बेचन अंक धर्म-निविध जबना बाह्य खाचार ही गती है।

परन्तु प्रापेना हमारे जिल्ले नेवल लेक धर्म-विधि लक्ष्या वाचा बाचार ही नहीं है। हैर तो जुमते नित्य नत्री प्रेरणा और आत्मवल प्राप्त करना चाहते हैं। जिसलिले थुमकी भाषा क्षेमी होनो चाहिये, जिले हम स्वामाजिक रूपमें विना किसी प्रवासके समझ सकें।

्रमामवागी जनताको भी बुग्ना स्वाद ध्याना चाहने हैं। जिमहिले हम पीन परे-मायाजींना पीण रामस्वाद कर वक्त तो भी हुने बननी सामूकि माया अंगी रामनी चाहिले किने मन कोशी समझ की संदर्ध में कर पाँचे हुना पामिक दिसावा जरूर खाइ हो जाता है, परन्तु दिखावा करने बादमा चन्नी जाय तो बहा किन समझा? जय प्रत्न मुख्या है कि सम्याब्द स्वयम्की प्रचित्न प्रार्थनाओं मंदातमें को दिखान है कि सम्याब्द स्वयम्की प्रचित्न प्रार्थनाओं मंदातमें को दिखाने हुंग कुदरती कारण है। जेंक तो मायीजीके आयममें हमेगा जनेक दोस्त्रींकों सादस्योक्त समझ होना है और बुग्ने बहुवने दिखान होते हैं, सामान्य आयाने रूपमें सादन्त आयाने बहुव सहस्य हो सम्ववा नाम पत ; यद्यपि बहुत भी दिखाने, बारीक स्वादी आदि कम विक्रानी वरण

भारपन्यवना वानवा व्यवसा । अज्ञा

संस्कृत क्षेत्र सर्व-सामान्य भागाने तौर पर सिक तरह भी बच्छा काम दे सन्तरी गांधीजी देसके निसी भी मागमें सकर कर रहे हों, यरन्तु प्रांतनाकी रचना निसे लोग मुनती प्रांतनाकी पर्वता है हो सकता। इस्ति लोग मुनती प्रांतनाकी पर्वता है हो सकता। इस्ति लोग मुनती प्रांतनाकी पर्वता है है, स्वर पांधीकी वृदयातीन दे से साम त्या प्रांतनाकी सर्वता क्षेत्र सामान्य भागाना हरने करना निस्ति हो से साम त्या प्रांतना की सर्वता कर के सकती है। देसके प्रांतने सुपेत साम त्या प्रांतन हो से साम त्या प्रांतन हो साम त्या हो साम त्या प्रांतन हो साम त्या प्रांतन करने हो साम त्या प्रांतन साम त्या हो । परना क्षा प्रांतन साम त्या हो । परना क्षा प्रांतन साम त्या हो । परना क्षा प्रांतन हो । स्वा हो सो प्रांतन साम स्व स्व । स्व हो भाग साम साम स्व । स्व

सामिक विभिन्न बाताबरण जरूर पैदा करते होंगे, परन्तु निष्याच बाताबरण नायरण्य निर्माण कार्याच कार्याच के कोंगे प्रव्य प्रार्थन । श्रिमी प्रार्थन कींगे प्रव्य प्रार्थन । श्रिमी प्रार्थन कींगे अपने प्रार्थन कींगे प्रव्य प्रार्थन । श्रिमी प्रार्थन कींगे प्रव्य प्रवाद कींगे वा स्वत्य कींगे वा स्वत्य कींगे वा स्वत्य कींगे कींगे वा स्वत्य वार्यों हैं हैं श्री या गाये वी स्वार्थ होंगे कींगे कींगे कींगे वा स्वत्य वार्यों हैं हैं श्री या गाये वी स्वार्थ कींगे कींगे कींगे वा स्वत्य वार्यों हैं हैं सिर्फ वार्या थे सा प्रवाद कींगे कींगे वा स्वत्य वार्यों हैं सिर्फ वार्या थे सा प्रार्थनामें सिर्फ वार्यों कींगे वा से हींगे। असमें से सुद्ध प्रार्थनामें सिर्फ वार्यों कींगे। असमें से सुद्ध प्रार्थनामें कींगे सा वा से से से सिर्फ वारस्त प्रार्थन से से से से सिर्फ वारस प्रार्थ हों से से से से से सिर्फ वारस प्रार्थ से से से से सिर्फ वारस प्रार्थ से से से से सिर्फ वारस प्रार्थ से से से से से सिर्फ वारस प्रार्थ से से से से सिर्फ वारस सिर्फ वारस से सिर्फ वारस से सिर्फ वारस सिर्फ वारस से सिर्फ वारस सिर्फ वारस से सिर्फ वारस से सिर्फ वारस सिरफ वारस

निरूण बुममें है! और अुबने साथ साथ गीता जैसे पुत्रण बणवा संबंग, प्यास जैसे वृति और प्रीकृष्ण जैसे देखता। फिर जुनाब ही आनेमें बचा देर तम सकती थी? बुदें हर दिनाद करूर बचा होगा कि साथा सकता दे त्यो क्लांगे गुस्कित एनेगी। परन्तु अुद्देंने धनको समझा किया होगा: "हम बुनझे मदद करेंगे, जुन्हे क्ला देंगे; जितनी-मी मेहनकने इस्से अंशी आमादिक बस्तु छोड़ देना कामस्ता ही समी बायगी।"

नित तरही और भी गैवार चीजें पुराने घर्ष-साहित्यमें में निक्त गत्नी और नवीचेंन प्रामीन समझ पाइनित मायामेंने मितना सनोच देखाल तुरत हुम निक मेंदी तथा। संस्तृत रहीकोंके अनुवास रहते काम चलतेके भिष्णा हुमी होगी, परन्तु स्वीदानों भूषीमें भूषी रिक्ता रचनेवालोंके मन विश्व विचारने छट्टे हो गये होगे: "पियों भी महास्तामील नित्त सामीवा प्रसाद, बुकती पून भाषान्यरोमें कीन का स्वता है? मूल पून ही है और छाता छाता हो है!"

हुत्तरी नभी सुद्धि 'तैन त्यस्तेत मूडीस्पा.' जिल विचारसाले अपुतियद्-भंतकी है। वही हुए तसके रीम-मोमें रहा लेने व्यायक यह विचार प्रामेनामें जाया, तसके प्राप्त करें कायक यह विचार प्रामेनामें जाया, तसके प्राप्त हुने सुन्त करी हुं सेवी नावस्पत्र केंगी त्यस्त कीत निवार कीते मुद्दर अंगत विचार सुर्वित संस्था है। अचालित नायाने किसी कीतने जितने नुत्दर अंगत यह विचार पेत विचार हो, जेला नहीं देवलेंगे गृही जाता। बता नहीं विस्त जमानेके हैं सोव विज्ञते पापत केंगे हो गये हैं कि जून जूपियों जेशी सीयों, सरल और मोतमूने वाणी बोलनेवाल जेक भी करि हम्पत बेता गहीं होता।

शिल प्रकार बाल्यमकी आर्थनाओं संस्कृत जैसी प्राचीन धर्म-मामाओं से सो गओं बीर होगी बाजी हैं, यह जानते हुने की और प्राचीन बाणीने प्रसार बारिका पित्य होते हुने भी निसर्व जंका नहीं कि हमें प्राचनाओंकी बाया बपनी राष्ट्र-माराको ही बना केना चाहिंगे। भारे भिना, हमारा आध्रम बासीय जनताकी सेरा करनेवाला उहरा,

भे हमें तो राष्ट्रकरणा भी जारी वहेंगी। जिन वारणने हमने प्रार्थना है। में ही बुगार दिया है। हम जानने हैं कि बंगा करने ने जाणाई प्रार्थन में परितान हुआ है। धरम्बु हम यह की महत कर मकने हैं कि हमारे साथ इस्ति में प्रार्थना प्रार्थी, बहुई और बच्चे तथा बहुने का प्रवानती में इस्ति में प्रार्थना प्रार्थी, बहुई और बच्चे तथा बहुने का प्रवानती में इसी में प्रार्थन माने और वो बेल्डे बुगार्स में बोड़ी भी शहन प्राप्त न करें, वंता स्मातकर योग माने बोल्डे बुगार्स में बोड़ी भी शहन प्राप्त न करें, रिस्पिनको प्रवानकर योद हम शास बहल्वेको हिम्मत न करें, तो नवपुर्व मितती जह और सकीरके फकीरोमें हो होगी।

# प्रबंदन ५२ प्रार्थनामें क्या क्या होना चाहिये?

# पंताके द्वारा हम अपने जीवनके सिद्धान्तीको अपने ध्येथीको शनमें रमा सेता

गत्य आराभको कर पांच्या हु। पराता हूं: "सिवस्ता साम ही 'प्रापंता' है। जूमर्थे मिलतूर्ण यापना न हो तब तो जुबका [नाव ही गत्रत हो जायना !" तका नहता नहीं हो और हम जो प्रापंता कर रहे हैं जुबके तिजें गाम ठीन न हो। हुई दिवारक आयवसाती जिसके निजें "जुमका" । अनित मानते हैं— जर्मान् जीवनके सोगीर प्रत्योका निजात करते

ir di

वर्के सिद्धान्तोंको दुव करलेके लिखे दो पड़ी शानिये बैठना।

हरें पातिमें देशनर क्षमानकों मुपानना ही कानी है, परानु इस मामानकों नारा-नार्ताने कराने जपना लेकि-नारावकों कार्य देखते हैं। विव्रक्तिये मुनारी येवा ही दिवाद मामानकों कार्य हो मामानकों कराने हैं, जब हम अपना मेक्स पुन, दिनार्वा के मामानक कार्य है। जब हम अपना मेक्स पुन, दिनार्वा के कीर्य निवंदा के प्रिकृतियों के स्वाप्तिक क्यार्थ पुणानके स्वय है। दिकाद के स्वाप्तिक क्यार्थ पुणानके स्वय है दिकाद के स्वाप्तिक क्यार्थ पुणानकों स्वय है।

बियों तरह, परमात्माने बचना निर्मुच निरंदन कर तो हमने किया रहा है। हमारे वामन्त्रान हिनने स्कृत हैं कि बिज़ने बुखे देवना-मुनना संभव नहीं है। अपनी पुढिनों हम फितना ही मुस्प बना लें, जो भी बुद्धिके द्वारा बुखवा चिलन कर कारों बाता नहीं है। अवाद कितनी ही खती वर्षों न बचा लें, परन्तु बह अुस करही बाता नहीं है। अवाद कितनी ही खती वर्षों न बचा लें, परन्तु बह अुस करहा वाजीमें बानेन कर मके अभी बाद्या नहीं है।

> न त्वहं कापये राज्यं न स्वर्णं नापुनभेवम् । कामये दुलतप्तानां प्राधिना आर्तिनाद्यम्।।

र्भमा है हुनारा मणवान, अंती है हुमारी भनिन। जिमीके अनुरूप हमने अपनी मृंपानता अथवा प्राप्तेता बना की है।

भिरोतार पुरास क्षेत्र है भवत और तुमा नहा प्रार्थनारा करते बसूर कीर किस-निवें नीरिय वांग है। छोटे वस्पे बोर सामानशी भी जुलमें स्वाद्यूर्शन सरिय इति हैं। युनरें भी हम सम्बे प्रिय तिहानत ही नाते हैं, परातु बंगीज और बास्परें पोनें निकर से सम्बे तरह एकार्य हुने अवकी वाह सुपाय, क्षिकर बौर हसके गर बाते हैं।

विवह निर्मे हुमें तुरुवीदाव, बुरदाव, क्वीर, नर्रावह मेहता, भीरावामी, तुंका-रेण जैसे मंत्र-बंग्योडी विरायत मिलने हैं, यह हमारा किवना बडा मोभाग्य है? केर विरायत्वा जुग्योग करतेये हुमने नामाके मेहको बायक नहीं होने दिया है। विराती, हिन्दी, उपाती, वराठी छक्ष भाषाओं सु प्रभावत पाठी है। आजका जमाना जिस मामलेमें हमें सूची हुजी माय जैसा लगता है। बीच और लेसक तो बहुत हैं। परन्तु वे मस्त जीर संत नहीं होने। फिर भी हमारी यह बा मामला नहीं है कि पुराना ही सोना है जीर नवेमें कुछ होता ही नहीं। हमारी आसाको संतोध देनेवाले प्रजन आवक्लके करियोंचें मिल जाते हैं तो हम मुमार-सहित बुर्नेंट भी ले लेते हैं। मुस्टेन स्लीन्टनाब, नानाखाल और नसीसहराकर हुछ पजन हमारे विस्य मजनोबें हैं।

हमारे पिखाना पुराने होने पर भी खुनका रूप-रंग और तिवास नया हैं। हैं। सत्यायह, सक्यानोंकी अहिंसा, निर्दोषमें रहनेवाली विरोधीका हृदय-गरिवर्गन रूपने अहमून गरिवर, सन्तर्माकी अहम्सा क्या हुए सहस्तर्मा कार्या के स्वतुन्धा कार्या के स्वतुन्धा कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्य कार्

भाव मालाकर जुन पाती है।

रुगोर-पिभागमें हमने अपने प्येयका बीधा रहन ही रला है, परनु भन्नोमें ग्री
हम निग-गर्न मान धारण कर सबसे हैं। कभी सीमें 'बैटलव-जन' के लक्षण गाँग हैं।
सी कभी 'हरिनो भारण के गुरुगों के 'बा 'चूर संधाकां देश आगे नहीं आदि बीरयाणी भी धानी है। कभी रलके लेंगे बक कर प्रशुक्त करणोंमें मेटते हैं और 'सो करकौन हुटिल बल काभी 'गाते हैं और अपने भीतरके पीर बूँडेन्डी कीधान करते हैं।
मस्तर्क मार्ग पर चनले हुड़े कटडेला सामना करनेक और बारों कीस्ति निराम होंगे
गोटे-बड़े प्रमंग तो जीवनमें बाते ही। रहते हैं। अंगे समय 'सुनेरी कीर निर्मित्र होंगे
पार्च पार्च रहन हुवयमें बात परते हैं अवसा हित्ते प्रमा हुन् कोभीनी साम मार्गा स्वाप्त कर मार्ग पर समय क्षा हित्ते प्रमा हुन् कोभीनी साम मार्ग स्वाप्त कर मार्ग देश समय 'साकर हम हुवयमें बात परते हैं।

मननीर्क कुछ बहार पुराने छोगोर्व यिय जान पहने हैं, परन्तु है हों बहु मानव नहीं जारी। दीरायर्क आज अरहेके कुद्रेराये बहुतमें अवनोमें मंताररा नराफी मानक रूपों वर्षन किया जाता है। गंगारकी गंवा तो हवारी भागता ठरी. विश् निजे अभी आववार्क अजन हमें कींत अर्थे कम सनते हैं? दासको जीननेने गराया मिलेगी जिस हेतुमें बुळ जनक स्वीत्यीरावा पुनाराय वर्षन कराते हैं जीरे भूगोंने बारोंगे मुद्दियों दें हैं। हम भी नामको जीतना तो बाहते हैं, परन्तु हमागी यह शिंह कैं हो सकते हैं? हमागी तीनि जो क्वींट जीन मानावा आप और सेवादा गांव देंगे बर्गने ही हैं। और हुळ अजन बीनके — यहकी धारानावीर्वे — यहके वार्व कराते हैं। मेरी केंदि हमें अपने हमाने किया मानावा हमें सेवादा जीता जीता केंदि कराते हमाने हमाने करें। हिट बीं हमें अंति सबसोचित बीचन वर्षी बा सकता हमें सो 'कर के निरार

<sup>\*</sup> हरिका मार्ग गुरोका मार्ग है।

<sup>+</sup> रेरिको मजते हुने बनी तक विमोधी नाज नवी ही जैसा हमने नी

चनुर अलवेती, साजनके घर जाना होना! " जैसे अजन हो अधिक प्रिप है, जिनमें मृत्का हमारे परम हिर्गेशी स्वजनके रूपमें वर्णन विया यथा हो।

प्राप्तराता तीक्षरा वर्ष स्थाप्याय व्यवना पंथ-पठन है। मीता, भुगनियद् और पामवद हमारे मृत स्रोत हो। कुपन, वाजियक और बुढ-नीयनी भी हम समय स्थाप पर प्राप्ताय थान करते हैं। सावा धायाधह-गाहित्य तो हमारा प्रतिदितका साधारिक घोडन है।

माध्यतिक योजन है। प्रारंताका योजा मंत्र प्रकल्प है। प्रत्येक माध्य-पंत्यामें कोती न कोती व्यक्ति भैना होगा हैं। होना भी चाहिये, जो खुद संस्पृद्ध प्रध्यविन्दु जैसा हो। श्रीक्षे मित्र क्या ध्यक्तियोंके होने पर ही आयरोंने प्राप्त दिवाली हैते हैं। विन भारवाने हैं स्वीत क्या क्योंके हैं के स्वारंत स्वीतान की स्वारंत करने क्या करने की स्वीतान

कारत व्ययं व्याववाक हुन पर हा बावयान प्राप्त त्वाचा रहा है। गया कावाना वैदे स्प्तित होते, ये वेषक तामके ही जाया में हैं। बहा मंत्राच होंगे, शर्यका भीर होगा, नियमपुर्वक हुछ काम भी पातवा होगा, केविन प्राप्त मही होंगे। बायनरा अर्थ है कीती स्कृतिसय व्यक्ति सौर अुसरे आसरास जुसने आकर्षणहें

बायनला अर्थ है कोती स्कृतिनय व्यक्ति और अुपने आकरात जुनने आकर्षणहें अर्थ में मंत्रणी: सारी अंक्षणेकी यूनके जीत यदा होगी है, सम्मान हीता है, प्रेम हैंगा है। यूने भी सारी अंक्षणेकी प्रत्य अर्थन येष होता है। बुगते अंत्रांकी प्रेरणा निक्तो है, तो मंत्रणी भी जुन्ने प्रेरणा देती है। मंत्र्कीको सुसामे सुसाम प्य-प्रदान

रेगा है, यह विचार मुक्त है मनमें चौडीतों चंटे जायत रहता है, मूस विचारकी मेरणाने यह बार बारवान रहता है और करने मोतर कभी शिविकता नहीं आने देता। निवर्षे जैसी परचर प्रेम और बहाबाठी मंडली हो, वह शामा प्राणवाने इनकर निविद्या बहुता रहता है। अब्बादी कार्य प्रत्यिकों प्राण स्कृतिर होगा मालूम

करका रिल्मोरन बहुता रहुता है। अपनी कार्य प्रवृतिस्थित प्राप्त स्कृतिक होगा मालूम हिंगा है। अपनी अपनीओं जी समझ्य और कार्यन होगी है। यहां जेना नही होता होग महाच्या तो जब चलती होंगी, वरन्तु के सार्वक होंगी। वहांनी प्रार्गनाओं लावां होंग रह पूक्त और वामोकोलिंक देखाई जीती निर्देश करेंगी, किर मके सुनामें पूर्ण, हांग, गाव जीते हारिम सुमानीलें राज मुख्या करनेके प्रस्ता किसे वार्य! होंगी स्वार्णनेक मानवांक कार्या बहुत्य प्रकार करनेके प्रस्ता किसे वार्य! होंगी है। सार्वक कार्यों को स्वार्णन स्

हैं होंगे हैं। पुनाकी बाजी पढ़े ही पुताक बीजो अवस्थित न हो, परंतु अनुनि होती हैं। देशों है, पैनका शुभार होता है; बोननेवालेक पनमें हमें हुए न हुए केंग्न बुताल, होता है, प्रकाश शुभार होता है; बोननेवालेक पनमें हमें हुए न हुए केंग्न बुताल, होता है, विज्ञानिये जुताबी वाणी हमारे दिलमें सीधी पैठ जाती है, बाता पचन बोननेते पहले ही हम बुताब पुरा पचन समझ जाते हैं।

परने प्रचलनका रिलाब नहीं सालना चाहिए। वह प्रावंतावत केन क्रम है, क्रिस-पित्रों रिप्तोकों कुछ न कुछ वस्त्रक करना ही चाहिए, यह समय कर यदि रिलाब कि रिता ताम वो उप्यक्तका इनिय और प्रापण-वेता हो जाना संभव है। किर वो दह तक हो यक तेवा बोलना, युवर्ष बनावडों कर पूर्वा करतेने लिखे निर्मा और आलोननार्वोमं बुतर नाना, युद्ध वादिकी जलवारी घटनाव्योंके तील चटपटे चयन

रेना बोर बुन पर रेडियोके बक्ताको अवका दैनिक समाचारपकोंकी रीलीमें विवेचन बार--१



प्रापंतानें बेक नया बंत कभी कभी आरंग हुगा है — यह है कुछ भितदकी ग्रान्तिया शारा सपूर कुछ भितद तक विकड़क योग और हजनक किये दिना तातिने वैदा रहे, विखा रिपलियों सम्मुन कोओ अद्भुत जानंद होता है। प्रयोक परस्पकों मुम समय बेसा प्रहमूत होता है, मानो हमारे समूहर्य कोशी अतीहक विजयों पूम रही है।

यह सांति सदि क्षोक योध्जेके बाद सुरन्त बारण की जाय. तो रटे हुन्ने पिडानोंका बृत्त समय दिमायमें मतन होने छगेगा । और शुनमें छिपे हुने व्यपीका

पूछ न कुछ प्रकाश कोज हमारे जन्तरमें प्रगट होता रहेगा।

#### प्रवचन ५३

# प्रार्यना-संचालकोंके लिओ अपयोगी सूचनाओं

#### सबका सक्रिय भाग

सामृहित प्रार्थना बहा वहां होनी हो वहां शेर शूचना सास तीर पर विचार-गीय है। प्रार्थना श्रिस इंग्ले शत्नी चाहिते कि सब सदस्योको सुसके सब अपोर्ने विश्वम प्रान लेनेका प्रोका क्रिके।

सिका भाग लेनेवा बोका हो तो ही समूह अंवायता वातम एव सवता है। यह दी प्रापंता है, प्रदोवको प्रयत्त करके बेहास एहता ही व्यक्तिये, अंवा सोपकर प्रापंताको पुरूष नहीं बना बाला। चाहिये। अंवायता बनाये एतनेमें महायक होनेवाले मभी अुगाय किये जाने बाहिये।

स्लोह छोटे-बहे तकको सीहिए करने मिला विये जातं, लागि तब भेदगाव सेंचे पुत्र कृष्णारातं अर्लू बील सहें, और व बारेंदे वारण दिनारेल गाती न वैठे 'एना परे । मनार्के अंक प्रमानेल याते और दूसरे पूर्व रहें, बेदा सम्पर होता है। जिससे सरमोली लड़े समय तक भनावने मिला मान लेनेला मोशा नहीं मिलाना मेता समसे छोटे कुमके दारम बहुक सन नाते हैं, अस्पादारों के मानपानांको मैंग्ले सीहे आहे हैं और अंपायाली आहणनांचे पर भी और पढ़े मिला मही रूपन। मैंनिक साने और दूसरे मुख्या साहणनांचे पर भी और पढ़े मिला मही रूपन। महुत सम्ये दरहे और अंनमाम प्रदन गारी, अंगा भी दिया जा मदना है। जक्षी पढ़े हैं कुमके निन्ने सकको पहले क्षात्री तरह सालीय दी बाद। भाषन कर पहले हो उन्ह सा तो पर स्वारण ही शि नावरे पान पुल्ये हों

वाचन पर रहा हो तब या तो यह व्यवस्था हो वि सबने पास पुरनकें हों या पहनेदाला विवेचन करना रहे। तमी हुनी याधिक वार्पीकी बरेता यूर्वी सनीव वार्पी पर व्यान रकता लोगोंके लिये ब्यादा बालान रहेता।

प्रवचने तो तरायों वाला पूर्व कार्य प्रवचन वेजन मुनना ही होता, पान्तु मृत्री मनीव वाची होनेने भूनवे प्यान रहना भूनना बीजन नहीं होता। किर याँ बोल्नेवानेनी भोगा-मब्दरते यह बनीवा — कम पढ़े हुँवे लोगों, कम्बी वर्षता ग्रवना — स्थान रसकर ही बोलना चाहिये। बुन्हें नजरमें रक्षनेये गंभीरसे गंभीर विचारोंको सरल्ये सरल बनाकर पेश करनेकी कला विक्रमित होगी।

यह संभव नहीं है कि विजया बोल्य आय जुजना सब बालक समप्र लें। विवासे लिखे टूटी-मूटी भाषा किरतेमाल रूपलेंडी या राज्य-उनीकी बहारियां न्ट्री रहतेंकी जरूरत नहीं है। परन्तु वे भी मनाम बेंठे हैं यह समाल बोलनेवांचे मनमें रहेगा, तो नह समय समय पर जुनके स्तर पर जुन कार्या। किसे प्रमचकों गौभीरताम दोष आये बिना अूगमें बालकोंका रहा बढ़ जायना। बच्चे पुछ तो अच्छी तरह समग्र पये होंगे और जो पूरा न समग्रे होंगे जुनकों भी सुगन्य अूगके दिमापनें एक जायगी।

## प्रायंना बहुत संबी न हो

प्राप्ताके गारीरका विचार करते चनव यह बाद भी समझ हेनी चाहिये। बाउँ बात मोशी कोओ संखाने पटें, बेड़ घंटे और जिससे भी करे समय तक प्राप्तानें चकारी है। भिरत सब्दोकों कामी प्रकारको बाद्यावर्गाकों सामाना करना पृथ्य है। जितने संवे समय तक अंकाद मन और स्थित जासने बेडे रहना सबके किने आसान नहीं ही सकता। जिसके जिला, हिलावी चृतियाकों सस्योकों किन्ने जितना स्था समय अपने इसरे कामीसे निकासना मोत संचन बाई होता

जितने भी आत कालकी आयंताको तो १५ सा २० विनत्से अधिक लंबी होने ही नहीं देना चाहिये। निवा स्वृत्यस्य समस्को सूत्र के स्वाप्त के स्वाप्त के सामि के स्वाप्त स्वाप्त के स्वप्त स्वाप्त के स्वप्त के स्वप्त के स्वप्त स्वप्त के स्वप्त

 नहीं सकता । मिनट दो मिनट भी जिस तरह हम बरबाद नहीं होने दे सकते । विषया यह मतलद नहीं कि मिनट बचानेके खातिर इलोक घाणलीये पढ लिये जायं। मननीकोंको भी समयका खयाल नजरसे ओझल नहीं होने देना चाहिये। पंक्तिया

ारिका विधान विधान क्यांक जिल्हा क्यांक नहीं हुए प्रभाव हुए हुए प्रभाव हुए । अनेनीक स्वाध के दे बाता के दे पर खुदें खुता हुए एका प्रभाव । अनेनीक स्वाध है पूरी होते हैं। जिसकिय यह सूचना व्यवस्तुत नहीं होगी। अनेना प्रनेता हो तो बहु तर्राय खाकर, समयका विचार कोइकर मुस्तककरों गा सकता है रुद्धा मुद्धानक विकास कोइक स्वाध कोदिया हो तो बहु तर्राय खाकर, समयका विचार कोइक, अधिक मर्यारा और सिंह बेना तराया करता है।

पुराक तो नाम ही पुन है। यह तो धुनमें आकर ही गाओं जाती है। नहीं स्थानिहरू प्रापंत्रते मेंने ३०-३० और ४०-४० धुनके आमर्तन मणते देखें हैं। मन्दीक तर्गक्त साक्ट अपूर्व आकाश और पनने केता ही चना जाता है और इस होता ही नहीं। परन्तु साब्द बहुत खंडी धुनकों भी सहन नहीं चन सकता। यह पुरे पुना नहीं सकता। बेही प्रापंत्राओं किसे धुनके १० बावर्तन काफी माने जाने मार्ति।

पाठ, प्रवचन और प्रकोश्तरीके अंगोको भी विवेकसे अपनी सर्वाता बांधनी पहेंगी। प्राप्तरामें सद अंगोको पीज ही स्वान देनेकी जरूरत गही है। श्रेक अंग बड़ जाये ता इसरोको कम कर देना पड़ेगा।

### प्रावंताको सवा हरी रखें

पप्त क्या भेना नहीं होता कि नित बस्तुको रोज हम भेक ही दाएंगे क्यों है इस वांत्रिक का जागी है, निजींत आरतको क्यों बाल जागी है, क्यों का प्रति होते हमें क्या जागी है, क्यों का जागी है जीर दिन्में हमें भूतका तथान भी नहीं प्रदृशी निमें सह गाँग क्योंकार करेंगे कि आदेनांत माननें भी भेगा हो होता है। यह हमारे मनूब्य-क्याजांत क्योंकी हम हमारे मनूब्य-क्याजांत हम हमारे मनूब्य-क्याजांत्र हमारे हमार

अपने समामकी दुर्वलताको स्थानमें रत्यकर हमें प्रार्थनाको सन्ना हरी रत्यनेके लिने दुख अपना जरूर करने चाहिने।

प्रार्थनार्के रागोको और अवनीते अच्छारण और वर्ष नवको अच्छी साह सील मेने पाहिने। वे नेरवृत और हिन्दीनें हो तब सो भैना करना लाग और पर जरूरी हो

बात्म-रचना वयवा वाषमी जिला बाता है। जिसके लिन्ने जायम बंधी संस्थानोंने समय धमय पर विजंब को बच्चे भेक बारका वर्ष पूरा होने पर यह प्रयत्न हेमैसाके किन्ने सतम [मा, भेडा व किरते वर्ग मुह किया जाय। समय समय पर अरती होनेवाले नर्ग होगोहे कि थावरवक है; जितना ही नहीं, काम बीर पर सन मामसानियोंके रियालमें क्रां

बुच्चारण, सन्द और मावामें ताबे बने रहें जिसके तिले भी बेता करता बासस्य प्रवचनम् भी प्राचनाम् बार्ववाले बलम् अतम् निकान्त्री पर प्रवंगानुवार रिर किये जायं । हमारे व्यक्तिगत जीवन और सार्वजीवक जीवन होनो रह झुद्धै प्रश्न नुनार पटाते रहना बाहिये।

मित प्रकार अपनेक भूगायने प्रार्थनाके सक्त, मुखके बाब, मुखबे एउनाने निदान हमार ही अत्यहको मनमें को रहे, यह बहुन कहती है। मीहा-वेतीहर बुनने और हु समें वे विर-गरिवित निवोंकी माति हमारी आसीह सामने वर्ग हाँ और हर्ने वर भीर भारतातन देते रहें, यह हमारी बार्तास्त निष्ठा है। वे शहर बीर मान दिन्ते हरपाम हो जाने चाहित कि बात बातमें वे हमारी बबान पर बाते पहें, किया ही नहीं, वानमें भी हमारे होटाने वहीं सब्द निकल वहें। हम मार्ड मानी एकतरें शितना राग लेता चाहते हैं कि मचंदर रोगाडी यानता श्रोप रहे ही तह भी मूर्व दर करतेन हमारे दिमामको प्रकान मानुस न हो परन्तु शांति सिने; केनी भी शहरते हैन बुद्ध मूल नहीं सह सीर सीनकी विश्व वर्धीमें साथ वर बारे पूण बार हा भी भीत्वर-इपात भूनका मान हमें ताका बना रहे। हर्ने प्रजेक मुनाय हारा प्रापंत्रको भेगी हरी और ताबी राजा चाहिने; वृदे दिवर सो बार बोनेकी तरह पाट कर बानेकी चीन कभी न बरने देता चाहि।

# अिस पुस्तकके पहले और तीसरे भागमें चर्चित विषय

# पहला भाग : आश्रमवासीके बाह्य आचार

## पहला विभाग : आध्रम-प्रवेश

प्रवचन --- १: पहले विनको घनराहट; २:स्वरुट्याकी ब्रिट्डिय; ३:आश्रम-प्रीलप्पं; ४:हमारा समकमं; ५: जुबसम ही क्यो?

# दूसरा विभागः भोजन-विचार

प्रदश्त-- ६: आध्यमी भीजन अच्छा लगा?; ७: आश्रमी आहारकी दिन्दा;८:सञ्चास्वाद;९:सारिवक ब्राहार;१०:केंग्रे साना चाहिये?; ११:बमुत-मोजन।

#### तीसरा विभागः समय-गालनका धर्मे

प्रदश्त-- १२: जाकायका जमृत; १६: आवाम-साताकी प्रधाती; १४: परम मुकारी गंटी; १५: समय-पक्क; १६: कायरी; १७: बायरी जिलनेकी कृता; १८: समय गट्ट करनेके सामन।

### चौया विभागः धन-धर्म

प्रवचन — १९: 'महाकार्य'; २०: स्वच्छता-मैनिककी तालीय; २१: अस्यु-पेना-निवारणकी दुजी; २२: स्वयपाक; २१: पावन करनेवाला पर्याता; २४: लेगीके रतावन।

#### पांचवां विभागः : लादी-पर्वः

प्रवचन--- २५ : अनिवार्य सादीका नियम; २६ : राष्ट्रीय गणवेग; २७ : भी की सदी क्वोगी; २८ : सम्यनाके पाग; २९ : सम्बी पोगाककी सोता।

# सीसरा भाग : आधमवासीके सामाजिक सिद्धान्त

### भवां विभागः । शामाभिम्समा

अवस्त --- ५४: हमारा स्वारा नाव; ५५ : हमारे बाम-पुष; ५६ : बालगी-पनकी कहें; ५७ : अर्थोदा अय; ५८ : गृणी बाजजन; ५९ : बागवागीकी मापा।

### दसर्वा विभागः : आध्ययामी

प्रवयन—-६०: हमारा नाम; ६१: मन्यावही नामी-नेवव; ६२: मन्या-मेरी विश्वक; ६३: मन्यावहीके राजनीतिक दावर्षेष; ६४: मन्यावही नेता।

#### न्यास्त्रको कितन : जन्मका

पहणन - ६५ : मार्डवर्तिक बीरशर्वे निकाल हो गरते हैं?; ६६ : 'सीलि मामें : ६३ हमारे नेतारीत. ६८ जनावें कीतना बन है?; ६९ : प्रश्मिरी कीतगा समादार है?, э» जुनने व्हरामा जिलेगा?; छर् : हम क्यों मीनर और क्षी आने हैं ? बार्ट्स दिवान : आयमी जिलाबा ब्राम्यानकन (जेराजा वर)

प्रवर्त --- ३३ : आधम-न्यनाकी वृत्तिग्रह (माय-वर्तिगा); ७३ : आध-नताकी बिमारत [ १ थलोचे निकाल (बरोब), ३ बुध-बुविधाओं निकाल (बारियर). 1. व्यक्तिगरमे व्यक्तिमत्र बीक्तमें भी निद्यान्त (बद्यवर्ष), ४ मोग-विजास पर समर (शारित्यम् ), ५. आत्म-स्थताका 'बार्य-दाक्षिते' (जन्तार ), ६. लक्का सत्यास् (अभव ), ७ विद्याल स्वदेगी, ८ अूच-तीच-भेरता जहर (अस्पूररता-तिहारग),

९ गण्डी वार्तिकता (महेवर्य-सम्बद्ध )]; ७४ . आग्य-रक्ताके विविध करः ७५ : मारम-रचनाकी शाला -- बाधम: ७६ : स्वराज्य बाधम।

कलपूर्ति : नयी संस्कृतिकी पुरानी युनियार — लेयक : काकासहब कालेलकर।





#### दिल्ली-डायरी

#### tiefain

हिन्दुस्तानकी राजधानी दिल्लीमें अपने पीनको आधिरी दिनोमें सामको प्रापनोचे बाद गांधीमति हुद्धकते गहरी बेदनाको प्रमुद्ध करनेवाछे जो प्रदचन किये में, जूनमें से साठ १०-९-४७ से ३०-१-४८ सकते प्रवचनांका जिस पुरत्तकों साह निया पास है। कीठ ३-०-७ काकवर्ष रं-४-०

#### सर्वोदय

लेखक : मांधीबी; सपा॰ भारतन् कुमारण्या गांधीजीके मतानुसार सर्वोदयका अर्थ लादश्री समाज-भावस्या है। जिस पुरतकर्म सर्वोदयकी विस्तृत चर्चा की गंधी है और स्ताया गया है कि वह केसे विद्व किया जा सकता है। जिस

संग्रहका शृहेश्य संतारके सामने गांधीजीका शांति और स्थतंत्रताका शृदास संदेश पेश करना है। की० २-८-० हाकसर्च ०-१४-०

# अंकला चलो रे

[गांधीजीकी नोआसालीकी धर्मयात्राकी कायरी]

लेकिला: अनुबहुत गांधी
वित्र पुराक्यं वार्धियोंकी योगावालिकी
स्रीहाहिक देवर प्रपाका प्रामित्व कर्मन हायरिके रूपमें दिया प्रया है। राष्ट्रिया गांधीयोंकी हिन्दुमुक्तमामीले वेनास्पत्ते हुए मारे कुपमें में मार्च प्रामीप्या परे कर्पने विश्वे स्वपे जीवनका यो स्वित्य महिला मेंगा किया, मुख प्रयोगते सम्बन्ध प्रतानी कर्मन करोद दिवन्यप्री वस्त्रमान सम्बन्ध करोदि वित्य मुप्तामी मुच्योको सामील देवेली सुन्ती स्वप्ते क्योर क्योर होते हुँ भी पून्के समान क्योरत स्वित्य स्वीर होते हुँ भी पूनके समान क्योरत स्वति सार्व्य पहुत सीर प्रमानकारी स्वर्गन

की० २-०-०

डाकसर्च १-०-०